



CRANGER THE INVESTMENT FROM THE INCHES OF THE JAINAE France Painel of MS of the Furga Shira of the Phintenth Century Operatorisms Appears (2 mat)

# JAINISM IN NORTH INDIA

800 BC-AD 526

BY

# CHIMANLAL J. SHAH, M.A.

WITH A FOREWORD BY THE

REV H. HERAS, S.J.

DIRECTOR INDIAN HISTORICAL RESEARCH INSTITUTE ST XAVIER'S COLLEGE, BOMBAY



A. SAGAR BOOK HOUSE NEW DELHI (INDIA)

#### Published by

### A. SAGAR BOOK HOUSE

Publishers \*Distributors of Indian & Foreign Books Street No 3 Shop No H-60 (Behind Indraprastha Hotel) Laxmi Nagar Delhi-110092

## FIRST INDIAN EDITION 1989

Printed at -

### Nav Parbhat Printing Press

1/5057 Galis No 2 Balbir Nagar Near 50 ft Road Shahdara, DELHI 110032 TO MY FATHER

### ACKNOWLEDGMENT

The author takes this opportunity of thanking the trustees of Sheth Anandji Kalyanji for their kind help, which has rendered possible the publication of this work

### PREFACE

MR C J SHAH is one of the pioneer students of the Indian Historical Research Institute, and his work will undoubtedly be of great ciedit to his Alma Mater Being himself a Jaina, he took up the early history of Jainism as the subject of his research, and the result of his studies is embodied in the present book

James m is the most overlooked among all the great religions of India. The present work will disclose whatever is historical and legendary in the early history of this religion, the doctrines of its founder, the divisions among his disciples, the spreading of the new faith and the continuous struggle with its sister-faith, Buddhism, which it has survived in the country that witnessed the birth of both of them.

Two limits will be found in this history of Jainism by Mr Shah—one geographical, the other chronological Jainism was soon spread all over South India, and formed there a new community with different Gurus, different practices and even a different ritual In short, the history of Jainism in South India is totally different from the history of Jainism in North India, and forms by itself a different historical unit. That is the reason why Mr Shah has limited his work geographically to Arubavaria

As regards the method followed in this work, nothing will, it is expected, be objected against it even by the most scrupulous historians. Certainly there is never a human work totally flawless. This, and the fact that it is the first work of Mr Shah, will sufficiently commend the following pages to the benevolence of readers and

#### PREFACE

critics. I ought however to mention that he has not been satisfied by seeing what other authors have said or propounded—since that is not research but mere compilation. He has studied the sources themselves, has criticised opinions, has discussed controversial points, has compared sources with sources and has thus finally elucidated one of the most obscure periods in the history of India, with the criticism and impartiality proper to a historian.

The work of Mr Shah is No 6 in the series of "Studies in Indian History of the Indian Historical Research Institute" It is to be expected that its appearance will communicate new encouragement to his successors, the present research workers of the Institute Many an obscure point still exists in India's past which demands the sincere work of rising historians of India for the benefit of posterity. The work of the historian is the investigation of truth And truth will always reveal itself if we look for it with constancy, with sircerity and with an unprejudiced mind. Then truth itself will be the crown of our efforts.

H HERAS S.I.

Вомвал, 15th January 1931

### CHAPTER I JAINISM BEFORE MAHĀVĪRA

PAGE

| indication of the term Jamish                                                                           | 1      |  |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------|--|
| Origin of Jainism                                                                                       | 3      |  |                                             |  |
| Traditional claim to antiquity higher than modern criticism admits                                      |        |  |                                             |  |
| Pārśva and Mahāvīra considered historical personages                                                    |        |  |                                             |  |
| Grounds of Pärsva's historicity                                                                         | 4-5    |  |                                             |  |
| Early references to Jamism in Buddhist life rature                                                      | 5-6, 8 |  |                                             |  |
| Connection between the Jama church of Pärsva and Mahāvīra<br>References to Jamism in Hindu literature   |        |  |                                             |  |
|                                                                                                         |        |  | Modern scholars on the antiquity of Jainism |  |
| CHAPTER II MAHĀVĪRA AND HIS TIMES                                                                       |        |  |                                             |  |
| Ι .                                                                                                     |        |  |                                             |  |
| Some details about Parva                                                                                | 13     |  |                                             |  |
| Mahāvīra comes two hundred and fifty years after Pārsya                                                 | 13     |  |                                             |  |
| A great flourish of religion in India                                                                   | 14     |  |                                             |  |
| Increasing influence of the Brahmans and the privileges of the caste system                             |        |  |                                             |  |
| Virtual ending with Mahāvīra and Buddha of the abuses begotten of the                                   |        |  |                                             |  |
| privileges of the caste system                                                                          | 17     |  |                                             |  |
| No anti-Brahman prejudices at the root of this great Indian revolution                                  |        |  |                                             |  |
| A gradual change in the history of Indian thought and outlook on life                                   | 18     |  |                                             |  |
| II                                                                                                      |        |  |                                             |  |
| Jainism in general                                                                                      | 19     |  |                                             |  |
| Life of Mahāvīra                                                                                        | 20     |  |                                             |  |
| Exchange of embryo                                                                                      | 21-23  |  |                                             |  |
| Exchange of embryo<br>Mahāvīra's parents are worshippers of Pärsva and followers of the <i>Śramanas</i> |        |  |                                             |  |
| Ascetic career of Mahāvīra                                                                              | 25     |  |                                             |  |
| Mahāvīra's nudity and the interpretation of the Jaina canon                                             | 25     |  |                                             |  |
| Mahāvīra's wanderings covered a wide area                                                               | 26     |  |                                             |  |
| The date of Mahavira's Nuri and                                                                         | 27 38  |  |                                             |  |
| ш                                                                                                       |        |  |                                             |  |
| Origin of the world according to the Jamas                                                              | 84-86  |  |                                             |  |
| Jinas, the spiritual leaders of the Jainas                                                              | 37     |  |                                             |  |
|                                                                                                         | 1X     |  |                                             |  |

Jīva, Ajīva, Punya, Pāpa, Āśrava, Samvara, Bandha, Nirjarā and Moksha .

The way to Moksha hes through the Rainairaya, or "the Three Jewels"

PAGE

88-41

42

79 80

88

| Samyag-Dariana (Right Belief), Samyag-Jñāna (Right Knowledge) and             |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Sanyak-Căritra (Right Conduct)                                                | 42-48  |  |  |  |
| An absolved soul said to enjoy all the attributes of God                      | 44     |  |  |  |
| Tirthankaras and Kevalins or Samanya Siddhas                                  | 45     |  |  |  |
| Indication of the term Tirthankara                                            | 45     |  |  |  |
| Ideal of Ahrmså                                                               | 46-51  |  |  |  |
| Two disciplines of Sămâyika and Pratikramana                                  | 51-52  |  |  |  |
| Doctrine of Syādvāda or Anckāntavāda                                          | 53-57  |  |  |  |
| IV                                                                            |        |  |  |  |
| Some of the most important schisms of the Jaina church                        | 58     |  |  |  |
| The seven Nunhagas or Nunhavas-Jamali, Tisagutta, Asadha, Asvamitra,          |        |  |  |  |
| Ganga, Chalue, and Goshtāmāhila                                               | 58     |  |  |  |
| Gośala Mankhaliputta, the most prominent rival of Mahavira                    | 58-60  |  |  |  |
| -Relative position of Mankhaliputta in the great wave of religious enthusiasm |        |  |  |  |
| ın India                                                                      | 59, 63 |  |  |  |
| Dr Barua and the Ajivika sect of Gosāla                                       | 61-63  |  |  |  |
| Gosăla's influence on the formulation of the reformed church of Mahāvīra      | 68 64  |  |  |  |
| The date of Gośāla's death                                                    | 64     |  |  |  |
| The Ajivika sect from an historical point of view                             | 65-66  |  |  |  |
| The second epoch making division in the Jaina church                          | 67     |  |  |  |
| The Svetainbara and Digambara sects of the Jamas                              | 67     |  |  |  |
| Various traditions about the schism                                           | 67-68  |  |  |  |
| General unanimity about the period of the schism                              | 69     |  |  |  |
| Root cause of the schism Is nudity a necessary condition of saintship?        | 70     |  |  |  |
| The Jamas and th∈ cult of nudity                                              |        |  |  |  |
| The chief points on which the two divisions do not agree                      |        |  |  |  |
| Mathura sculptures and the great schism                                       | 72     |  |  |  |
| Two distinct divisions not in existence till the beginning of the Christian   |        |  |  |  |
| era                                                                           | 78     |  |  |  |
| Final separation about the period of the great council at Vallabhi            | 78     |  |  |  |
| The non-idolatrous sect and other minor divisions in the Jama church          | 74     |  |  |  |
| A mania for divisions a peculiarity of the Jainas                             | 75     |  |  |  |
| Reasons why Jainism is still a living sect                                    | 76     |  |  |  |
| CHAPTER III JAINISM IN ROYAL FAMILIES                                         |        |  |  |  |
| 800-200 B C                                                                   |        |  |  |  |
| 000-200 B C                                                                   |        |  |  |  |
| The crown of Dans.                                                            |        |  |  |  |

Jama literature the only data for the period of Parsva

Royal patronage in the days of Parsva

х

|                                                                                 | TAUL         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Absence of all data from Pärśva to Mahāvira                                     | 84           |
| A lacuna of two hundred and fifty years                                         | 84           |
| The days of Mahāvīra                                                            | 84           |
| His father Siddhärtha                                                           | 84, 85       |
| The Vidchans, the Licchaus, the Jäätrikas and the Vajjis of the Confederac      | y            |
| of the Vajjis or the Luchavis                                                   | 85           |
| Their relations with the Mallaki clans and the Ganarajas of Kasi-Kosala         | 85, 86       |
| All these clans had directly or indirectly come under the influence of Mahāvīra | 's           |
| teaching                                                                        | 86           |
| The Videhans                                                                    | 86, 87       |
| The Licchavis                                                                   | 86 104       |
| The Jňätrikas                                                                   | 104-106      |
| The Vajjis                                                                      | 106          |
| The Mallakins                                                                   | 107          |
| The Ganarājās of Kāsī Kosala                                                    | 108-110      |
| 11                                                                              |              |
| The sixteen Mahājanapadas and the Jaina church                                  | 110          |
| Empire of Magadha and its importance in the light of Jaina history              | 111          |
| Different dynasties that rule over Magadha and the Jaina church                 | 112          |
| The Saisunagas                                                                  | 112-124      |
| The Nand is                                                                     | 124-130      |
| The Mauryas                                                                     | 180-146      |
| Alk Madiyas                                                                     | 1.10 120     |
| CHAPTER IV JAINISM IN KALINGA-DES                                               |              |
| CHAFTER IV JAINISM IN KALINGA-DES.                                              | А            |
| Jamism in Kalinga-deśa is Jamism of the days of Khāravela                       | 147          |
| The Hathigumpha inscription the only historical source for Kharavela            | 147, 148     |
| Importance of Orissa in the light of Jama history                               | 149          |
| Rums neighbouring the Hathigumpha inscription                                   | 150          |
| The Khandagiri and Udayagiri Hills honeycombed with caves or cells most         | ly           |
| dating back to the second or third century B C                                  | 151          |
| The Satbakhra, Navamuni and Ananta caves                                        | 151          |
| The Bărabhuji, Trisūla and Lālatendu keśari's caves                             | 152, 158     |
| The Rani and Ganesa caves                                                       | 154, 155     |
| The Jayavijaya, Swargapuri, Tiger and Serpent caves                             | 155-157      |
| Historical importance of this fragmentary evidence                              | 157          |
| Prominence given to Părśva                                                      | 154-155, 157 |
| The Jama temple on the Khandagırı Hıll                                          | 158          |
| The Hathigumpha inscription                                                     | 159          |
| The eighth line of the inscription and the date of Khāravela                    | 161-164      |
| Contents of the inscription                                                     | 164 ff       |
| Khāravela and the Jina of Kalınga                                               | 172, 178     |
| Antiquity of Jamism in Kalinga                                                  | 178, 179     |
| Khāravela and the Jama religion                                                 | 180 ff       |
|                                                                                 |              |

### CHAPTER V MATHURA INSCRIPTIONS

|                                                                              | PAG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| After Khāravela comes Vikramādītya of Ujjain                                 | 18      |
| Era of Vikrama and Siddhasena Divåkara                                       | 18      |
| Gardhabhilla, the predecessor of Vikrama, and Kālikācārya                    | 18      |
| Saint Kälaka and Satayana of Pratishthanapura                                | 188, 18 |
| Siddhasena Diyakara and his times                                            | 18      |
| Pādalīptācārya and the traditions connected with him                         | 190, 19 |
| Traditional literature of the Jamas and the reality of Vikrama and his era   | 191, 19 |
| Mathura inscriptions and their importance in connection with the Jama church | 19      |
| Kankall Tila the source of Jama records of Mathura                           | 19      |
| Inscriptions connected with the Satraps of Mathura                           | 195-19  |
| Dated and undated Kushāna inscriptions                                       | 197 19  |
| Mathura inscriptions and their importance in the light of the history of the |         |
| Jama church                                                                  | 200 f   |
|                                                                              |         |

# CHAPTER VI STATE OF JAINISM DURING THE GUPTA PERIOD

| Historical background from the Kushanas down to the advent of the Guptas     | 204    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Extent of the Gupt's Empire                                                  | 205    |
| State of religion during the Gupta period                                    | 205    |
| Epigraphic evidence of the sympathy of the Guptas towards the Jamas          | 205 ff |
| The Kuvalayamālā tradition and the Jaina chronick of the Gupta period        | 209 ff |
| Rise of the Vallabhis and the end of the Guptas                              | 215    |
| Dhruvasena I, the fourth in the Vallabhī list, and the end of the unrecorded |        |
| period of Jaina history                                                      | 216    |
|                                                                              |        |

### CHAPTER VII JAINA LITERATURE OF THE NORTH

| Introductory remarks                                     | 218, 219 |
|----------------------------------------------------------|----------|
| The Siddhanta of the Jamas                               | 219 221  |
| Digambara belief regarding the Svetambara canon          | 221-223  |
| Grounds in favour of the Svetämbaras                     | 223, 224 |
| Fourteen Pürvas                                          | 225      |
| Twelve Ingas                                             | 225 ff   |
| Twelve Upāngas                                           | 231-283  |
| Ten Painnas or Prakirnas                                 | 288      |
| Six Chedasūtras                                          | 283, 284 |
| Four Mûlasûtras                                          | 234-236  |
| Two isolated texts                                       | 236      |
| Language of the canon                                    | 236, 237 |
| Commentatorial works called the Arguittis of Arrigidates | 237      |
| Bhadrabahu the oldest commentator                        | 238, 249 |
| ¥11                                                      | 200, 200 |

| Dharmadasaganı the contemporary of Mahāvīra                                       | 239      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| Umāsvātı and his works                                                            | 240, 241 |  |  |  |
| Siddhasena Divakara and Padaliptacarya the outstanding luminaries of Jaina        |          |  |  |  |
| literary history                                                                  | 241 ff   |  |  |  |
|                                                                                   |          |  |  |  |
| OTT I DOWN THE TAXABLE AND THE MATERIAL AND THE                                   |          |  |  |  |
| CHAPTER VIII JAINA ART IN THE NORTH                                               | l        |  |  |  |
| Jainism finds its best expression in architecture                                 | 245      |  |  |  |
| Some of the architectural and pictorial remains beyond our period                 | 245-247  |  |  |  |
| Those of our period                                                               | 247      |  |  |  |
| Certain characteristics of Indian art in general                                  | 248      |  |  |  |
| Caves of Orissa-their artistic importance, etc                                    |          |  |  |  |
| The institution of relie worship in the form of Stupas and that of idolatry among |          |  |  |  |
| the Jamas                                                                         | 251-258  |  |  |  |
| Remains in Mathura                                                                | 253, 254 |  |  |  |
| Ayagapatas of Mathura                                                             | 254-257  |  |  |  |
| The Vodva Stūpa built by the gods                                                 | 257, 258 |  |  |  |
| Torana sculptures of Mathura                                                      | 258, 259 |  |  |  |
| Ornamental slab showing Nemesa's feat                                             | 259, 260 |  |  |  |
| CONCLUSION                                                                        | 261      |  |  |  |
| CONCECSION                                                                        | 261      |  |  |  |
| GENERAL BIBLIOGRAPHY                                                              | 268      |  |  |  |
| INDEX                                                                             | 277      |  |  |  |

PAGE

### LIST OF ABBREVIATIONS

AHRS Andhra Historical Research Society A R Asiatic Researches A S I Archa ological Survey of India (Annual Reports) ASB Reports of the Archgological Survey of India ((unningham) ASWI Archeological Survey of Western India BDGP Bengal District Gazetteers, Patna BDGP Bengal District Gazetteers Pull RODGP Ribur and Orisea District Guzetteers, Patna BORIL Bhandarkar Oriental Research Institute Library. CHI Cambridge History of India CII Corpus Inscriptionum Indicarum E B Encyclopædia Britannica E C Epigraphia Carnatica E I Epigraphia Indica ERE Encyclopædia of Religion and Ethics HMI History of Mediaeval India HOS Harvard Oriental Scries I A Indian Antiquary I H O Indian Historical Quarterly JAOS Tournal of the American Oriental Society JASB Journal of the Asiatic Society of Bengal J B B R A S Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society JBORS Journal of the Bihar and Orissa Research Society JDL Journal of the Department of Letters ((alcutta) J G Jama Gazette JPASB Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal JRAS Journal of the Royal Asiatic Society JSS Jaina Sahitya Saméodhaka M A R Mysore Archaeological Report M E Marathi Encyclopædia Q TMS Quarterly Journal of the Mythical Society S B B Sacred Books of the Buddhists SBE Sacred Books of the East

Z D M G Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

S B J Sacred Books of the Jamas

# LIST OF ILLUSTRATIONS

|               | TARSVANAIDA, THE IMENII-ININD THINAN-                                       |                                         |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|               | KAR 4 OF THE JAINAS (Coloured)                                              | Frontisp                                | iece |
| 11            | NIRVĀNA OF PĀRŠVANĀTHA ON MT SAMMETA                                        |                                         |      |
|               | (Coloured)                                                                  | Facing page                             | 5    |
| Ш             | PĀRŚVANĀTHA, THE TWENTY-THIRD TĪRTHAN-                                      |                                         |      |
|               | KARA OF THE JAINAS (MATHURA)                                                | **                                      | 12   |
| IV            | ORNAMENTAL SLAB REPRESENTING THE TRANSFER                                   |                                         |      |
|               | OF MAHÁVÍRA'S EMBRYO BY NAIGAMESA                                           | ,                                       | 21   |
| v             | DURING THE THIRTEENTH YEAR, UNDER A SĀLA TREE, MAHĀVĪRA REACHED THE HIGHEST |                                         |      |
|               | KNOWLEDGE AND INTUITION CALLED KEVALA                                       |                                         | 26   |
|               | (Coloured)                                                                  | ,,                                      |      |
| VI            | THE ELEVEN GANADHARAS OF LORD MAHAVIRA                                      |                                         |      |
|               | (Coloured)                                                                  | ,,                                      | 37   |
| VII           | LOMAŚA RSI CAVE, BARĀBAR                                                    | ,,                                      | 66   |
| VIII          | GURU HEMACANDRA AND HIS ROYAL DISCIPLE                                      |                                         |      |
|               | KUMARAPĀLA (Coloured)                                                       | **                                      | 90   |
| $\mathbf{IX}$ | JAINA GUMPHA, KHANDAGIRI                                                    |                                         |      |
|               | PORTION OF A FRIEZE IN THE UPPER VERANDAH                                   | "                                       | 149  |
|               | OF THE RANIGUMPHA, UDAYAGIRI                                                |                                         |      |
|               | SWARGAPURI CAVES, UDAYAGIRI                                                 | "                                       | 156  |
|               | JAINA TEMPLE AT KHANDAGIRI                                                  | ,,                                      | 158  |
|               | COIN OF "ŚRĪ MAHĀRĀJA HARIGUPTA"                                            | ,,                                      | 213  |
|               | JAINA CAVES AT JUNÄGHAD, BÄWÄ PYÄRÄ'S MAŢH                                  | "                                       | 246  |
|               | A SPECIMEN OF AN ILLUSTRATED JAINA MS (Coloured)                            | ,,                                      | 246  |
| χv            | PART OF A FRIEZE FROM THE GANESAGUMPHA                                      |                                         |      |
|               | UDAYAGIRI                                                                   | ,,                                      | 250  |
|               | PORTION OF A FRIEZE IN THE UPPER VERANDAH OF THE RÅNIGUMPHÅ, UDAYAGIRI      |                                         |      |
| VVI           | ANCIENT JAINA BRICK STÜPA EXCAVATED. MA-                                    |                                         |      |
|               | THURA                                                                       | ,                                       | 253  |
| vII           | AYAGAPATA, OR "TABLET OF HOMAGE," MATHURA                                   |                                         | 254  |
|               | TABLET OF HOMAGE SET UP BY SIVAYASA                                         | ,,                                      | 255  |
|               |                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |

### LIST OF ILLUSTRATIONS

| XIX                    | AYAGAPATA WITH JINA, MATHURA, FIRST CEN-  |             |    |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------|----|
|                        | TURY A D                                  | Facing page | 25 |
| $\mathbf{x}\mathbf{x}$ | VOTIVE TABLET SET UP BY AMOHINI           | ,,          | 25 |
| XXI                    | RAILING PILLARS WITH HUMAN FIGURES (MA-   |             |    |
|                        | THURA)                                    | **          | 25 |
| XXII                   | SCULPTURE CONNECTED WITH THE VODVA STUPA, |             |    |
|                        | BUILT BY THE GODS"                        | **          | 28 |
| XXIII                  | OBVERSE AND REVERSE OF A TORANA, REPRE-   |             |    |
|                        | SENTING GODS AND MEN PAYING HOMAGE TO     |             |    |
|                        | TĪRTHANKARAS                              | ,,          | 25 |
| xxiv                   | OBVERSE AND REVERSE OF A TORANA, MATHURA  | ,,          | 25 |
| xxv                    | ORNAMENTAL SLAB REPRESENTING FEMALE       |             |    |
|                        | DANCERS AND MUSICIANS REJOICING AT        |             |    |
|                        | NEMESA'S FEAT                             | "           | 25 |
| XXVI                   | FOUR MUTILATED STATUES REPRESENTING THE   |             |    |
|                        | MDANGEED OF MATLIFER OF PARTIES           |             | -  |

## MAPS

|   |       |      |     |     |    | PĀRŠVA )   | Facing page  | R |
|---|-------|------|-----|-----|----|------------|--------------|---|
| 2 | ENDIA | IN ' | THE | AGE | OF | MAHĀVĪRA J | J uting page | 0 |

I

OF all Indological studies Jainism 1 has been particularly unfortunate in that the little that is done for it stands in vivid contrast with the vast undone. Even Buddhism, a veritable sister of James in point of contemporaneous glory as well as rivalry, has not, as is borne out by many an evidence, lacked its due from the scholar-world. This indifference towards Janusm becomes all the more unmerited when we look at the other side of the shield, for Buddhism has practically disappeared from India, whereas the Jama community not merely exists but wields a considerable influence over the political and economical destinies of this vast country 2. Although as Mrs Stevenson has observed "It is no longer in any sense a court religion, nevertheless the influence that it wields in India to-day is enormous. Its great wealth and its position as the religion par excellence of moneylenders and bankers makes it, especially in native states, the power behind the throne, and it anyone doubts its influence, he need only count up the number of edicts prohibiting the slaving of animals on Jama sacred days that have recently been issued by the rulers of the independent states" 3 The Jamas "form, in fact, a very large and, from their wealth and influence, a most important division of the population of India "4

Hertel is certainly light when he says that "Amongst European scholars there are comparatively few persons who realize the full importance of Jainsin, and the mighty influence which it was, and is, exercising on Indian civilization, especially on Indian religion

<sup>2 (</sup>f Juni, Gutlines of Jaimsm, p 73

<sup>3</sup> Stevenson (Mrs), The Heart of Janusm, p 19

<sup>4</sup> Works of Wilson, 1, p 847

and morals, arts and sciences, literatures and languages "1 Neither is there any particular enthusiasm forthcoming in this direction from Indian scholars except for a few eminent men like Jaini, Jayaswal, Ghosal and others of their ilk. But the partiality of scholars towards Buddhism is not without sound leasons, for there is no denying that Buddhism had at one time been so extensive that it was not at all exaggerating to call it the religion of the Asiatic continent. But while it is true that Jainism was certainly restricted to a smaller area, there is evidence enough, as brought out by Mr N. C. Mehta, that Jaina paintings found a place even on the walls of the cavetennles of Chinese Turkestan."

But this partiality towards Buddhism has unfortunately given rise to some fantastic and even untoward conclusions by, notably, some European scholars, who it must be conceded were at the time of their research virtually deprived of all benefit from any authentic comparative study of Jainism which is so imperative in view of the fact that the past history of these two sister-faiths runs well-nigh parallel. Fortunately for us many such fanciful conclusions have of recent years been corrected by scholars both in the East and the West We shall notice below only a few of these fads "Buddhism in proper," says W S Lilly, "survives in the land of its birth in the form of Jainism What is certain is that Jainism came into notice when Buddhism had disappeared from India " & Says Mi Wilson "From all credible testimony, therefore, it is impossible to avoid the inference that the Jamas are a sect of comparatively recent institution, who first came into power and patronage about the eighth and ninth century they probably existed before that date as a division of the Bauddhas, and owed their elevation to the suppression of that form of faith to which they contributed "4

Writers like Colchrooke have erred on the other extreme in believing Gautama Buddha to have been the pupil of Mahavira, on the ground that one of the latter's pupils (Indrabhūti) bears the name of Gotamasvami or Gotama <sup>5</sup> Echoes Edward Thomas "A schism took place after Mahavira" Indrabhūti was raised to the rank of a deified saint, under the synonymous designation of Buddha

1 Hertel, On the Literature of the St. tambaras of Guyarat p 1

2 Lilly, India and its Problems, p 114

Mchta, Studies in Indian Painting p 2 According to Hemacandra, and other Jain't traditions also, Jainism was not limited to India of to day—Hemacandra Parisishtaparam (ed Jacob) pp 69–282 Cf M L, xx, p 319

<sup>4</sup> Wilson, op cit p 334

Jacobi, Kalpa Sutra, p 1

(for Jina and Buddha bear the same meaning according to both Buddhists and Jainas) "1 But the fact is that Jina means "the Conqueror" and Buddha "the Knower"

In his paper read at a meeting of the Royal Asiatic Society Mr Colebrooke has said "It is certainly probable, as remarked by Dr Hamil' n a. d Major Delamaine, that the Gautama of the ie Buddhas is the same personage; and this leads Jamas and surmise that both these sects are branches of one to the fert stock. According to the Jamas, one of Mahāvīra's eleven disciples left spiritual successors that is, the entire succession of Jama priests is derived from one individual, Sudharma Svāmī Two only out of eleven survived Mahāvīra—viz Indrabhūti and Sudharma the first, identified with Gautama Svāmī, has no spiritual successor in the Jama seet. The proper inference seems to be that the tollowers of this curviving disciple are not of the sect of Jina. rather that there have been none Gautama's followers constitute the sect of Buddha, with tenets in many respects analogous to those of the Jamas, or followers of Sudharma, but with a mythology or fabulous history of deified saints quite different "2

Such hurried conclusions and identifications on both sides on grounds of chance similarity of certain names or dogmas are not only not history but not logic either. In the words of Dr Jacobi such an identification "can only be maintained on the principles of Fluellen's logic "there is a river in Macedon and there is also, moreover, a river at Monnouth. It is called Wye at Monmouth, but it is out of my prains what is the name of the other river. But "its allone" its alike as my fingers is to my fingers, and there is salmons in both "'18.

Even a distinguished scholar like Dr Hopkins connected Manüra exclusively with "idolatry, demonology and man-worship" "Of all the great religious sects of India," says the same scholar in connection with Jamism, "that of Nataputta is perhaps the least interesting, and has apparently the least excuse for being" 4 Neither are the final icmarks of the learned Orientalist in any sense toned down. "A religion in which the chief points insisted upon are," he concludes, "that one should deny God, worship man and nourish vermin has indeed no right to exist, nor has it had as a system

Thomas (E), Jamism or the Early Faith of Aśoka, p. 6
 Colebrooke, Misrellaneous Essays, 11, pp. 315, 316

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jacobi, I A , ix , p 162

<sup>4</sup> Hopkins, Religions of India, p 296

much influence on the history of thought."1 These conclusions of Hopkins are so much out of the way that we hope to get very near the truth by a merciless process of negating these illfounded and ill-adduced findings of his For yet, like other things that have according to him "no right to exist," Jamism "has existed for over two millennia, and has produced excellent types of men-both monks and householders-and has offered real mudance and solace to many a seeking and believing votary," 2

And Dr Hopkins is not the only one of his kind, but he must be distinguished from the rest in that he was neither loth nor perverse in being corrected and purged of these ill-founded conclusions of his For in the course of a letter to Sri Viiava Indra Suri he remarks "I found at once that the practical religion of the Jamas was one worthy of all commendation, and I have since regretted that I stigmatised the Jama religion as insisting on denving God, worshipping man and nourishing vermin as its chief tenets without giving regard to the wonderful effect this religion has on the character and morality of the people. But as is often the case, a close acquaintance with a religion brings out its good side and creates a much more favourable impression of it as a whole than can be obtained by an objective literary acquaintance "3

Small wonder, therefore, that, as a result of such immature studies. Jainism was for a long time looked upon as an offshoot of Buddhism, which fact naturally failed to rouse the curiosity of research students in this branch of Oriental study. It went on like this for some time, but thanks to scholars like Jacobi and Buhler it is no longer denied that Jainism had an independent genesis As a matter of fact, James has now recovered much of the ground lost, owing to the strenuous efforts of these two eminent scholars The former's introduction to his edition of the Kalpa-Sūtra of Bhadrabahu and his learned article on Mahavira and his Predecessors,4 published in 1879 and in 1880 respectively, and the latter's essay, Uber die Indische Secte der Jaina (The Indian Sect of the Jamas), read in 1877, were, in fact, the first rational, scientific and comprehensive accounts of the Jaina religion these eminent scholars, and the great and philosophical acumen with which they treated the subject, attracted the attention

Hopkins, Religions of India, p 297
 Belvalkar, Brahma-Sütras, pp 120, 121

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Shah, JG, xxIII, p 105

of learned Europe to this great religion, and the inquiry which Jacobi and Buhler started has continued to the present day, and has been fruitful of great results Happily there has been a positive change in the outlook towards Jainism, and it has been restored to its due place among the religions of the world, in view of the glorious part it played in the past and its contribution to the progress of world culture and civilization, which is not inferior to the contribution of any other religion on the globe.

In this very connection Smith has to say that "it may well be doubtful if Buddhism can be correctly described as having been the prevailing religion of India as a whole at any time" He therefore condemns the phrase "Buddhist period" used by many writers as "false and misleading"; for, he says, "neither a Buddhist nor a Jaina period ever existed," in the sense that "neither heresy ever superseded Brahmanical Hindiusm". Nevertheless there is no denying that both these faiths have left a permanent impress upon the pages of Indian history, and their contribution to Indian thought, life and culture has been mestimable. Our object, therefore, in the present thesis, is to chalk out the extent of Jainism in general—and not of a particular sect of it, such as Svetāmbara, Digambara or Sthānakavāsī—in North India, and to trace the history of its vicussitudes as they obtained in that part of India.

TT

We shall not attempt to relate here, neither shall we venture to sketch in outline, the mighty developments of the dogmas, the institutions and the destines of this great religion. We shall hardly be able to thrash out the questions arising in connection with the sources of Jaina history, the immensely variegated traditions, the dual form in which Jaina sacred literature has been handed down in resonance either with the Svetämbara or Digambara convention. Ours will therefore be an attempt to follow the fortunes of a people, stout and sturdy, great and glorious, both in making a history for themselves and for their religion, and to estimate, in howsoever tentative and fragmentary a fashion, the intrinsic worth of their contribution, particularly to the rich and fruitful cultural stream of North India

There are special reasons that bring out the long-felt need of

a book of this nature, besides that the theme has met with scant attention from scholars, considering the literary output, during the last century and a quarter, in various other departments of Oriental studies In the first place, the history of North India can never be complete unless it is as well written in the light of Jainism. in view of the immense changes in the laity as well as royalty wrought by this religion Secondly, any survey of Indian philosophies cannot but be imperfect without comprising the Jama philosophy. this applies all the more aptly to the region lying to the north of the Vindhyas-the land where Jamism was born. Thirdly, if a well-connected and exact account of Indian rituals, customs, traditions, institutions, art and architecture is the theme of the researcher, then the chequered career of Jamism in the Northinterspersed as it is by numerous foreign invasions when no institution however sacred, no religion however potent, was absolutely safe-must naturally secure a pre-eminent place in such a thesis Says Johannes Hertel in this connection "Characteristic of Indian narrative art are the narratives of the Jamas They describe the life and manners of the Indian population in all its different classes. and in full accordance with reality Hence Jama narrative literature is, amongst the huge mass of Indian literature, the most precious source not only of folklore in the most comprehensive sense of the word, but also in the history of Indian civilization "1 Finally, no study has so potent an influence in forming a nation's mind and civilization as a critical and careful survey of its past history, and it is through such study alone that an unreasoning and superstitious worship of the past is replaced by a legitimate and manly admiration

Regarding the literary contribution of the Jainas it would take a fairly big volume to give a history of all that the Jainas have contributed to the treasures of Indian literature. Jainas have contributed their full share to the religious, ethical, poetical and scientific literature of ancient India. Taking a comprehensive review of the contribution of the Jainas to Indian culture Mr Barth observes. "They have taken a much more active part in the literature owe a great deal to their zeal." 2

In the realm of art, the claborately carved friezes in the cavetemples and dwellings on the Udayagiri and Khandagiri Hills, the

<sup>1</sup> Hertel, op cit, p 8 2 Barth, The Religions of India, p 144

richly decorated Ayāgapatas and Toranas of the Mathura find, the beautiful free-standing pillars on the mountain masses of Girnār and Satruñiaya, the admirable architecture in the Jama temples at Mount, Abu, and clsewhere, are sufficient to evoke the interest of any student of Indian history. Likewise it is impossible, in the region of religion, to appreciate the real force that was behind the great Sankaiācārya or the great Dayānanda without following the reactions of contunes of Jama and Buddhist influence.

These movements in literature, art and religion could not have succeeded but under the wings of royal patronage. Hence our study must necessarily start with tracing the fortunes of Jainism at royal courts, as in its course it "becomes the state religion of certain kingdoms, in the sense that it was adopted and encouraged by certain kings, who carried with them many of their subjects":

But the task is certainly a thorny one. There is no single work which is a complete survey of Jainism in North India, yet it is no mere blank, neither any medley of historical and legendary names, religious parables, and epic and Agamic myths, heaped up pell-mell. For then in vain have the thousands of ancient Jaina Sādhus and scholars toiled to preserve those elaborate compositions handed down from generation to generation by a feat of memory which is considered a miracle in modern days, and in vain, too, most eminent Indian and foreign scholars and antiquarians have worked during the last hundred and fifty years, if it be still impossible to put together the results of their learned researches in the shape of a connected history such as is intelligible to the general reader and useful to the student

Although many portions of Jama history are still obscure, and although many questions of details are still a bone of contention, to construct a general history of the Jama cpoths is happily no longer a desperate undertaking. Desperate or not, we must frankly disclaim any pretensions to discoveries of our own, as well as to extend in any way the limits of Oriental scholarship and research

In conclusion a word must be added with regard to the denotation of the term "North India" In a limited sense the expression "South India" is applied only to the districts lying south of the Krishna and the Tungabhadra rivers, the portion north of these rivers usually being called the Decean But South and North India, south and north respectively of the Naibada and the Mahanadi,

form a unit by themselves, and it is in this sense that the term is here used "It is to the south of the Tapti river that the Decean plateau proper begins The Narbada river is the real parting of Hindustan from the Decean (Peninsular India)". And it is in this territory that nearly half the Jainas, out of the total population of about twelve lacs, reside to-day. And these Jainas, six lacs or so in number, are historically and socially, and also religiously, a definite unit by themselves, even as they are by traditions, customs and habits distinctly northern. As among the Buddhists so among the Jainas, this division between North and South, though geographical in its origin, "has extended in the end to the doctrines taught, the question of the canon of scripture, and the entire body of the traditions and usages".

<sup>2</sup> Barth, op cst , p 145

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Srinivasachari and Aiyangar, History of India, pt 1, p 3

### CHAPTER I

### Jamism before Mahavira

"THE history of ancient India," says a modern historian, "is a history of thirty centuries of human culture and progress It divides itself into several distinct periods, each of which, for a length of several centuries, will compare with the entire history of many a modern people" In these "thirty centuries of human culture and progress" the Jaina contribution is a solid synthesis of many-saked developments in art, architecture, religion, morals and sciences, but the most important achievement of the Jaina thought is its ideal of Ahimsa—non-violence—towards which, as the Jainas believe, the present world is slowly, though imperceptibly, moving. It was regarded as the goal of all the highest practical and theoretical activities, and it indicated the point of unity amidst all the diversities which the complex growth of culture inhabited by different peoples produced

The name James indicates the predominantly ethical character of the system As the Buddhists are the followers of Buddha, the Enlightened, the Jamas are the followers of Jina, the Victor, a title applied to all the Tirthankaras of the Jamas <sup>2</sup>

The generic names of a Jina express the ideas entertained by his votaries about his achievement He is Jagataprabhu, Lord of the world, Sarvapha, Onmiscent; Trikālawi, Knower of the three times (past, present and future); Kshīnakarmā, Destroyer of corporeal action, Adhīśvara, Supreme Lord, Devādhideva, God of gods, and similar epithets of obvious purport, whilst others are of a more specific character, as Tirthakara or Tirthankara, Kevalī, Arhat and Jina The first implies one who has crossed over (Türyate Anena)—that is, the ocean; Kevalī is the possessor of Kevala, or spiritual nature, free from its investing sources of error,

Dutt, op. cst., p. 1
It is also applicable to all those men and women who have conquered their lower nature, and who have by means of a thorough victory over all attachments and antipathies realised the highest
Cf. Radnakrabnan, Indian Philosophy, 1., p. 286.

#### JAINISM IN NORTH INDIA

Arhat is one entitled to the homage of gods and men, and Jina is the victor of all human passions and infirmities <sup>1</sup>

The religion propounded by such a *Jina* is called Jainism, and it is known by some such designations as *Jaina-darśana*, *Jaina-dsana*, *Syādvāda-drshti*, *Jaina-dharma*, etc called Jainas, generally known as Śrāvakas <sup>2</sup>

It is really difficult, nay impossible, to fix a particular date for the origin of Jainism Nevertheless, modern research has brought us at least to that stage wherein we can boldly proclaim all those worn-out theories about Jainism being a later offshoot of Buddhism or Brahmanism as gross ignorance or, to repeat, as erroneous misstatements On the other hand we have progressed a step further, and it would be now considered an historical fallacy to say that Jainism originated with Mahāvira without putting forth any new grounds for justifying this statement. This is because it is now a recognised fact that Pārsva, the twenty-third Tirthankara of the Jainas, is an historical person, and Mahāvira, like any other Jina, enjoyed no better position than that of a reformer in the galaxy of the Tirthankaras of the Jainas.

The question whether religion is as old as the human race, or whether it is the growth of a later stage, is as little open to solution by historical research as that of its origin and essence, it can be answered only by psychology and is a purely philosophical inquiry. No tribe or nation has yet been met with destitute of belief in some higher beings, which indication is most essential to what is known as religion in the abstract

Coming to religion in concrete—that is, to  $\varepsilon$  particular belief or faith—we find that there also arises the same question whether it is

1 Hemacandra, Abhidhānacintāmani, chap 1, vv 24-25

. सस्य च नैनदर्शनस्य प्रकाशियता परमान्त्रा रागञ्जवाक्षाकारियुक्षेत्रवाहन्वयैकनिननामधेयः। निनोप्तर्रेन् न्याद्यादो तीयेकर इति चानयोक्तरम्। चत त्य तत्त्रकाशितं दर्शनमिप नैनदर्शनमहित्तवचनं नैनजासनं स्याद्याददृष्टिरनेकालवार इ्याक्षमिधानैकीपहित्यते — Vijayadharmasürı, Bhandarkar

Commemoration Volume, p 189

For a better understanding of the later part of the chapter we shall give below a list of the 24 Tribankaras of this age 1 Rabababa, 2, 2)tia, 8 Sambhava, 4 Abhinandana, 5 Sumati, 6 Padmaprabba, 7 Supāršiva, 8 Candraprabba, 9 Pushpadanta or Suvidhi, 10 Stalai, 11 Seyāmsa, 12 Vāsugija, 13 Virnali, 14 Ananta, 15 Dahurna, 16 Sānti, 17 Kunthu, 18 Ara, 19 Malli, 20 Munsuyrata, 21 Nimi, 22 Nemi or Arishinenii, 23 Pravay (Pārvanātha), 24 Vardhamāna, ako named Vīra, Vahāvira, etc Every one of them has a discriminative symbol or £āchehna for himself, and this atways found on Jana adols representing them—g the symbol of Pārsiva va a hooded snake, and that of Vardhamāna is a lion Cf grassingaraficatarativit , etc—Hemacandra, op cf., vv. 20, 27, 28

#### JAINISM REFORE MAHAVIRA

as old as the human race, or whether it is a growth of a later stage in human life Here we are confronted with a more or less universal claim, which is put forth by every religion, and which, to put it frankly, shortly comes to this ours is the eternal and universal religion and others are heretics. To strengthen and justify this claim of eternity we find almost everywhere a lot of legendary literature which indulges in religious parables and canonical myths Whether this is human weakness, or whether there is one religion which can justify its claim to eternity and universality, is no business of ours to say That is beyond the lines that we have marked out for our purpose here We shall limit ourselves to what Jainism has to say on this crucial question

To the Jamas, Jamesm has been revealed again and again in every one of these endless succeeding periods of the world by innumerable Tirthankaras 1 Of the present age the first Tithankara was Rshabha and the last two were Parsva and Mahavira The lives of these Tirthankaras are found fully worked out both in the Jama canonical literature and in individual Caritras (life sketches) written by various Jaina Gurus 2 Of these Rshabha is said to be 500 poles in stature, and he is believed to have lived for 8,400,000 Pūrva years, while both Pārśva and Mahāvīra lived for 100 and 72 years respectively 3 If we just compare the lives of these Tirthankaras we find that there is a distinct decrement from Rshabha The one before Pārśva-namely, Nemi-attained the age of 1000 years 4 This return to reason in the stature and years of the last two Tirthankaras induced some scholars to draw a probable inference that the last two alone are to be considered as historical personages 5

Talking of Parsya, Lassen says "The opinion that this Jina was a real person is specially supported by the circumstance that

<sup>1</sup> Hemacandra has enumerated in his Abhidhanacintamam the 24 Jinas who have appeared ... the past Utsarpini period and 24 others of the future age 3 - TRITONIAN, etc. and भावित्यां हु, etc -vv 50-56 He concludes एवं सर्वावसर्पिख्यासर्पिखीषु निमोत्तमा .

Among the Sūtras see Bhadrabāhu's Kalpa Sūtra, or Sudharma's Avasyaka, etc., to mention a few individual Caritras we have पार्थनायपरियन by Hemavijavagani . शानिनायमहाकाव्यन by Sri Munibhadrasuri, मिन्नायबरियम by Vinayacandrasuri and

also by Haribhadra , महाचीरसामिचरियम by Nemicandra, and so on 
<sup>8</sup> Kalpa-Sütra, süt 227, 168, 147 According to the Jamas one Pūrva is equal to 70,560,000,000,000 years Cf Samgrahani-Sütra, v 262 4 Kalpa-Sütra, süt 182

<sup>5</sup> Stevenson (Rev ), Kalpa Sūtra, Int , p AH

#### JAINISM IN NORTH INDIA

the duration of his life does not at all transgress the limits of probability as is the case with his predecessors "1

No doubt history cannot draw inferences on such grounds, but the period of Indian lustory with which we are concerned is greatly wanting in data on which we can base our authoritative conclusions. "It is almost impossible," observes Dutt, "to fix any precise date in the history of India before Alexander the Great visited the land "2 It is really inexplicable why everything has been recorded since the advent of Lord Mahāvīra, the product of the great Indian synthesis, and also why authentic records are missing previous to this. With all this, it is not a hopeless task to fix an historical date for Paisva, the twenty-third Tirthankara of the Jainas. The contemporary literature of the time of Mahāvīra and Buddha throws a great deal of light on this important question of Jaina history, and, as we shall see, the evidence part, forward by the Jaina Sūtrav is also not less worthy of note.

Taking Parsya, the object of our search here, we find that there is no authoritative data in the form of an inscription of a manument which is directly connected with him, but there are inscriptions and monuments from which an indirect inference can safely be drawn

Reviewing the Jama inscriptions from Mathura we find that there is a reference to Rshabha in a dedication to him by lay votailes.\(^3\) Moreover, we find here that most of, the inscriptions are dedicated to more than one Arhat.\(^4\) "All of them, whether bearing kings' names or not, clearly belong to the Indo-Scythic period, or—if the era of Kanishka and his successors is identified with Saha-era—to the first and second century a D\(^3\) If Mahāvīra was the founder, it can with all impunity be said that there is certainly no great gulf of time that divides him from the people, of whose dedication to Mahāvīra we have spoken above, since they come only some six centuries after him, which fact would place them at once in possession of much intimate knowledge as to the foundation of the religion. But, over and above this, the dedication is to more than one Arhat, and particularly to Rshabha, which fact.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lassen, I.A., n., p. 261.

Dutt, op. ctt., p. 11

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रोपतास्थागवानुष्यक्षी (May the divine Rehabha be pleased) —E I, 1, p. 386, Ins

<sup>া</sup>না অংল্যান (Adoration to the Arhats) —Ibid , p 383 , Ins No III

<sup>5</sup> Ibid , p 371

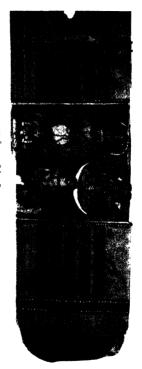

VIR. 314 OF PAKSMANTHEON MT SAMMED.

For the Palm lead MS of the Aulia States of the Phirteenth Century.

(Print) Fairs of Acom Makes Sum (

### JAINTSM BEFORE MAHAVIRA

makes it clear as regards both the authenticity of a very ancient beginning of the religion, and the probable succession of numerous Tirthankaras in the meanwhile

Furthermore, we have a monumental proof in one of the greatest Tithas 1 of the Jainas, the hill of Samet-Sikhar 2 in Bengal, which is known also as Pāiasnāth Hill It is situated in the Hazaribag district. Both in the Kalpa-Sitra, recorded and proved to have been composed by Bhadrabāhu, and hence which can be traced as fai back as c 300 B c 3 and also in other Jaina literature we find that on the eve of his Nivuāna Pārsva came down to this hill and went to Mohsha from here 4

Coming to contemporary literature we find many rehable statements and coincidences that leave no doubt as to the historietty of Parsa's life. For our purpose here we need not examine the veracity of all these references, but we shall merely enumerate just a few which are most striking and highly convincing.

According to the Jama scriptures Jama Sādhus and Nuns week known as Niganthas and Niganthas - Sanskut Nigranthas - e-tymologically meaning "without any ties," 5 This is also apparently corroborated by the Buddhist canon 6, Varāhamihra? and Hemacandra 6 call them Nigranthas, whilst other writers substitute synonyms, such as Vivasana, 8 Muhlāmbara, etc. The name Nirgrantha for the Jama religious men orcurs also in the edicts of Asoka under the form of Niganthas 10 The Pitakas of the Buddhas often mention the Niganthas as opponents of Buddha

<sup>1</sup> Tirtha, according to Jams terminology means a place of pilgrimage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Samet Sichart, called in Major Rannels map Pärsonaut, is situated among the hills between Bihar and Bengal, its holmes is grait in the eyes of the Jaimas, and it is said to be visited by pigrims from the remotest proxinces of India "Cokbrooke, op cit, i., p. 213. There is a celebrate Etimple of Pärssa in that place" Charpenter et Intradapogene-Sitra, Int., pp. 13.14.

<sup>4</sup> Sec. Kalpa Sutra, sut 168, निर्शेषमासन्न समेताद्री यसी प्रभु .-- Hemacandra, Trishushiti Salaka Pawa IX. v 316, p 219

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> See Uttarādhyayana Lectur. or Adhyayana XII 16, XVI, 2, Ācārānga, pt 11., Adhyayana III. 2, and Kaina-Sāira, vii. 130 etc

<sup>\*</sup> See Digha Nikāya 1 p 57 , Buddhim in Translations (Hur Or Series), 111, pp 224, 342 343 469 485, etc. Mahā Perinibbāna Sutta, chap 1 267, etc. Cf. Rhys. Davids, S. B. E. 111, p 166

र प्राच्योपायाचाईबनिर्यन्यनिष्ठः etc — Varähamihra, Bīhal Sanhhitā, Adhyayana Li, v 21 "In Varähamihra's (with centur) Bīhat Sanhitā, iv 19 (ed Kern), Nagna, 'Naked's the official designation of a Jama 3 ah' - Barth, op cit p 113.

<sup>ै</sup> निर्यन्यो भिद्यु. etc --Hemacandra, Ibindhängcentämum, v 76

V • विकासनसम्ब etc -Pansikar, Brahmavatra-Bhashya, p 252 (2nd ed )

<sup>10</sup> Buhler, E I , 11 , p 272

#### JAINISM IN NORTH INDIA

and his followers Wherever they are mentioned in the Buddhist canon it is mostly to refute their belief, and thus to assert the superiority of the faith of Lord Buddha 1 These facts prove two things that the Jama monks were called Niganthas, and that, as far as the Buddhist writings reach, the Jamas and Buddhists were great rivals 2

Coming to Mahavira, we find that his father, Siddhartha, was of Kāśuana Gotra, belonging to the clan of the Jāātri-Kshatrivas 3 This is the reason why Mahavira was known as Jnatriputra in his own days 4 Now, in Pali, Nata is equivalent of Jnata, and hence Jūātriputra means Nātaputta, which more resembles Nāyaputta, "a Biruda of Mahavira used in the Kalpa-Sūtra and the Uttarādhuauana-Sūtra " 5 Thus the titles Niganthanātha, Nigantha-Nātaputta, and also merely Nātaputta refer to none else but Mahāvīra "The discovery of the real name of the founder of the Jamas," says Dr Buhler, "belongs to Professor Jacobi and myself The form Jnatriputra occurs in the Jama and northern Buddhist books. in Pāli it is Natavutta and in Jaina Prākrt Nauavutta. Jūata oi Jñati appears to have been the name of the Raiput clan from which the Nirgrantha was descended "6

Again coming back to the Buddhist canon, we find in an old book of the Singalese canon, the Samagama-Sutta, a reference to Nipantha-Nataputta's death in Pava? Furthermore, a reference to the doctrine of the Niganthas, as given in Buddhist canonical literature, confirms the identity of the Niganthas with the Jamas "The Nigantha-Nataputta knows and sees all things, claims perfect knowledge and faith, teaches annihilation by austerities of the old Karmas and prevention by activity of new Karma When Karma ceases all ccases '8 There are indeed many such references to Mahāvīra

<sup>1</sup> See Auguttara Nikāya, 111 , 74 Mahāragga, vi , 31, etc

<sup>2 &</sup>quot;Among the religious sects of non Buddhistic persuasion are the Nirgranthas or Jamas, the adversaries whom Ashvaghosha detests with greater virulence than Brihmans' Nurman Sanskrit Buddhosm p 199 (2n l ed ), see also Mitra, The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal p 11

<sup>ै</sup> नायक्लचंन, cf Kalpa Sătra, sût 110, see also ibid, sût 20, etc , Acaranga-Sutra, pt 111 , Adhyayana XV . 4

<sup>\*</sup> Ibid , pt 1 , VII, 12, and \ III, 9

Jacobi, Kalpa-Satra, Int p 6

<sup>6</sup> Buhler, IA, vn. p 113, n 5 See also "We owe to Professor Jacob the suggestion which is undoubtedly correct, that the teacher, who is thus styled in the sacred books of the Buddhists, is identical with Mahavira, 'etc -CHI, 1, p 160

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Z D M G XXXX p 749 (f Buhler, The Indian Sect of the Jamas, p 84 <sup>8</sup> Anguttara Xil āya m , 74 (f S B E , XIX p XX

#### JAINISM BEFORE MAHĀVĪRA

and his theory in the old books of the Buddhas, but we shall limit ourselves to one which is very helpful in tracing this history as far back as Parsvanaths.

There is a reference to Nătaputta's system in the Sāmaññaphala-Sutta, which is as follows Cātuyāma Samvara Samvuto, which has been interpreted by Jacobi as referring to the Jaina term Cātuyāma "It is applied," says the learned scholar, "to the doctrine of Mahāvira's predecessor, Pārśva, to distinguish it from the reformed creed of Mahāvira, which is called Pāñeyāma Dharma." 1

To understand this interpretation of Dr Jacobi we must know beforehand that the original religion of Pāršva had laid down four great vows for the guidance of his followers, and they are as follows: Ahimsā, non-killing, Sunria, truthful speech; Asteja, not stealing, and Aparigraha, renouncing of all illusory objects. Mahāvīra being a reformer also saw that in the society in which he was moving Brahmacarya—chastity—must be made a separate vow, quite distinct from the Aparigraha vow of Pāršvanātha.<sup>2</sup>

Referring to this reformation in the Jaina church by Mahāvīra, Jacobi observes. "The argumentation in the text presupposes a decay of the morals of the monastic order to have occurred between Pāršva and Mahāvīra, and this is possible only on the assumption of sufficient interval of time having elapsed between the last two Tirthankaras, and this perfectly agrees with the common tradition that Mahāvīra came 250 years after Pāršva." 3

Thus from the Buddhist-Granthas themselves we get sound profs which help us to ascertain the historical character of Pārśva's life Besides this there is one thing which sounds very strange when we consider all these references about Nātaputta and his philosophy that are available in the Buddhist canon. With all these refutations and references about them in the canonical works of the rival faith the Jamas could ignore their adversaries. It follows from this that the Nirgranthas were considered by the Buddhas an important sect, while the Nirgranthas in their turn did not think it worth while to take any notice of the sister faith. These strange coincidences of both the Buddhist and the Jama literature go a long way to prove the existence of Jainism much before the advent of Buddha and Mahāvira.

<sup>1</sup> Jacobi, I.A , ix , p 160

बतानि पश्चवतानि etc -- See Kalpa-Sütra, Subodhika-Tika, p 8

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jacobi, S B E, xlv., pp. 122-128.

#### JAINISM IN NORTH INDIA

"The Nugranthas," observes Dr Jacob, "are frequently mentioned by the Buddhusts, even in the oldest part of the Pstakas. But I have not yet met with a distinct mention of the Buddhus in any of the old Jaina Sūtras, though they contain lengthy legends about Jamāli, Gośāla and other heterodox teachers. As this is just the reverse position to that which both sects mutually occupy in all aftertimes, and as it is inconsistent with our assumption of a contemporaneous origin of both creeds, we are driven to the conclusion that the Nirgianthas were not a newly founded sect of Buddha's time. This seems to have been the opinion of the Pitakas too, for we find no indication of the contrary in them." 1

So much about references in Buddhist canons now we shall see what the Hindu scriptures and legends have to say about Janism Though they seem to be somewhat later than Mahavira and his times, they go a step further than the Buddhist canon. And, strangely enough, they more or less support the behef of the Janias that Rshabha was the first Jina of this age

From Vishnu-Purāna we learn that the Brahmans too have a Rshabha whose life more or less coincides with that of the Jama one <sup>2</sup> In the Bhāgavata-Purāṇa also a detailed account of the life of one Rshabha is given, and from that it is evident that it is none other than the first Jama Tirthankara limiself. A note on Bhāgavata-Purāna in Wilson's Vishnu-Purāna has it. "That work enters much more into detail on the subject of Rshabha's devotion and particularises circumstances not found in any other Purāna The most interesting of these are the scenes of Rshabha's wanderings, which are said to be Koňka, Vankāta, Kutaka, and Southern Karnātaka, or the western part of the pennsula, and the adoption of the Jama belief by the people of those countries." <sup>3</sup>

Of the remaining Tirthankaras, Sumati, the fifth Tirthankara, is evidently identical with Bharata's son Sumati, of whom it is said in the Bhagawata that he "will be irreligiously worshipped by some infidels as a divinity." Besides this, "Arishtanem, the twenty-second Tirthankara, is connected with Krishna's myth through

<sup>1</sup> Jacobs, I A , 1x , p 161

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Näbhi hid by his queen Maru the magnanimous Bahabha, and he had a hundred sons the eldest of whom was Bharata. Having jukd with equity and wisdom, and celebrated many sacrificial rites, he resigned the coverejenty of the earth to the heroic Bharata, etc.—Cf. Wilson, Fukhui-Puñan p. 163.

#### JAINISM: BEFORE MAHAVIRA

Rajimati, daughter of Ugrasena." 1 From all these references from the Vishnu and Bhāgavata Purānas Jacobi concluded "there may be something historical in the tradition which makes Rshabha the first Titthankara" 2 However, it is not to be forgotten that according to some scholars these Purānas belong to a later date, and hence much weight cannot be put on their authority, 3 in spite of scholars like Smith, who would not like to disparage the authority of the Purāna lists 4

Leaving the Tirthankaras aside we find there is a reference to Jama philosophy in one of the oldest Sūtras of the Hindus In the Brahma-Sūtras, which are beheved by Telang 8 and others to be as old as the fourth century BC, we find a refutation of Jama Syādvāda and of the Jama theory about the soul 8 There are also many more references about Jamism in the Mahābhāria, the Manusmrti, the Swasahavra, the Tautiriya-Aranyaka, the Yayuveda-Samhitā and other Hindu scriptures, but we shall not de al with them here?

Finally, we shall refer to what some of the most ancient and most sucred of the Jaina Sūtrus and some of the most eminent scholars of our day have to say on the historicity of Pārśva and his predecessors Before we directly refer to any part of Jaina literature we shall see what can be gathered about this particular point from the sahent features of the period itself "As a general account of the facts," says Jarl Charpentier, "the statement that the main part of the canon originated with Mahāvīra and his immediate successors may probably be trusted "8 But the Jainas go a step further than this According to them the Pūrvas were the oldest sacred books, dating as far back as the first Tirthankara, Rshabha There is also another more rehable tradition upon which Professor Jacobi rightly lays stress as contamine some truth, and it is thus that the Pūrvas were taucht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi, op ctt, p 168 See also "Neminatha, an uncle to Kṛshna and the twenty-second Tirthankara of the Jamas," etc.—Cf Mazumdar, op ctt, p 551

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi, op and loc cit

<sup>3</sup> Cf Wilson, op cst , 1 , pp 828 329

<sup>4 &</sup>quot;Modern European writers have been inclined to disparage unduly the authority of the Purduc lists, but closer study finds in them much genume and valuable historical tradition".—Cf Smith, Early History of India, p. 12 (4th ed.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S B E, viii, p 82 "Nyāya-Daršana and Brahma-Sūtra (Vrdānta) were composed between A D 200 and 450 "—Jacobi Cf J A O S, xxxi, p 29

<sup>\*</sup> Cf Pansikar, op cit., p 252

<sup>7</sup> Hiralal, H , Ancient History of the Jama Religion, pt 11 , pp 85-89

Charpentier, op cit, p 12

#### TAINISM IN NORTH INDIA

by Mahāvīra himself, and that the Angas were then composed by his Ganadharas.<sup>1</sup>

From this it becomes clear that Mahāvīra and his Ganadharas was succeeded him were the authors of the Jaina Agamu literature. When we say that Mahāvīra was the author we do not mean that he actually wrote them, but that whatever is recorded there was taught by him. "For authorship in India depended chiefly on the matter, the words being rather irrelevant, provided the sense be the same." Furthermore, from certain peculiarities of the Jaina literature itself we can also mark that along with the religion it can be traced as far back as Vardhamāna and some time even before him. But we shall not touch any of these characteristic features here, since we are going to deal with them in our chapter on "Jaina Literature".

Now when in such canonical literature of the Jainas we find more or less unanimous and reliable reference to Pāršva there is no reason to doubt their authenticity. Take for instance the Kalpa-Sūtra of the days of Bhadrabāhu. It has referred to all the Tirthankaras of the Jainas. Its references to Pāršva and Mahāvīra-Dharma have, however, been dealt with. The most important passage is the one in the Bhagavafi wherein is described a dispute between Kālāsavesiyaputta, a follower of Pāršva, and some disciple of Mahāvīra. It ends with the former's begging permission to stay with him "after having changed the law of the four vows for the law of the five vows enjoining compulsory confession." In Sīlānka's commentary on the Ācārānga the same distinction is made between the Cāturyāma of Pārsva's followers and the Pāācayāma of Vardhamāna's Tīrihā.

The same thing is repeated also in the *Uttarādhyayana* To quote Dasgupta "The story in the *Uttarādhyayana* that a disciple of Pāršva met a disciple of Mahāvīra and brought about the union of the old Jaimsm and that propounded by Mahāvīra seems to suggest that this Pāršva was probably an historical person." <sup>5</sup>

Jacobi, S B E, xxii, Int, p 45
Jacobi, Kaipa-Sūtra, p 15
त्र त व ते क कालावर्षेत्रपुक कवागारे घेरे भगवंत्रो चंद्र नमंत्रद् २ (क्रा) स्थं बटाली—इच्चामि वो भंते।
—CI Bhagavati Sūtra, Sataka 1, sūt 76 Cf also Weber, Fragment der Bhagavati,
p 185

<sup>ं</sup> स रच चतुर्योगभेराचतुर्थों, etc.—Cf. Acārdnga-Sūtra, Śrutaskandha II, vv 12-18, p 820

Dasgupta, Hutory of Indian Philosophy, 1, p 160 Cf. also तथी खेलि पुरस्त हु
गोमनो इकावृद्धी — Uttarādhyayana-Sūtra, Adhyayana XXIII, v 25

### JAINISM BEFORE MAHĀVĪRA

Coming to modern scholars we find that there is a general unanimity about the historical character of Pāršva's life. Just to mention a few among the older generation of Sanskrit scholars in the West, we find that Colebrooke, 'Stevenson' and Edward Thomas a strongly believed that Jainism was older than both Nāttaputta and Sākyaputta "I take Pāršvanātha," says Colebrooke, "to have been the founder of the sect of the Jainas, which was confirmed and thoroughly established by Mahāvira and his disciple Sudharma; by whom, and by his followers, both Mahāvira and his predecessor, Pāršvanātha, have been venerated as deified saints (Jinas), and are so worshipped by the Jainas of this day "4"

On the other side some German scholars, like Buhler's and Jacobi, refuted the arguments put forward by H. Wilson, Lassen's and others "These particulars," says Jacobi, "about the religion of the Jainas previous to the reform of Mahāvīra are so matter-of-fact like, that it is impossible to deny that they may have been handed down by a trustworthy tradition. Hence we must infer that the Nirgranthas already existed previous to Mahāvīra—a result which we shall render more evident in the sequel by collateral proofs" 9

Coming to our own day we have three of the greatest writers on Indian philosophy—Drs Belvalkar, <sup>10</sup> Dasgupta <sup>11</sup> and Radha-krishnan <sup>12</sup>—and historians and scholars like Charpentier, <sup>13</sup> Guérinot, <sup>14</sup> Mazumdar, <sup>15</sup> Frazer, <sup>16</sup> Elhot, <sup>17</sup> Poussin <sup>18</sup> and others, who hold the same opinion "Jainism has suffered," observes Belvalkar, "in estimation as an ethical and metaphysical system by being deemed as more or less contemporaneous in origin with the other more evolved philosophical systems like the Sámkhya, Vedinta and Buddhism The fact is that Mahāvīra inherited the ontology of his system from a remoter ancestry, and he probably did little more than transmit it unchanged to succeeding generations" <sup>19</sup>

In his learned preface to the *Uttarādhjayana* Dr Charpentier observes "We ought also to remember both that the Jaina

```
1 Colebrooke, op. et., 11, p. 317

2 Thomas (Edward), op. et., p. 6

3 Bubler, The Indian Sect of the Jamas, p. 32

4 Lacen, I. A. 11, p. 197

3 Jacobs, I. A., 18, p. 100

3 Maxumdar, op. et., p. 138

3 Maxumdar, op. et., p. 128

3 Maxumdar, op. et., p. 128

4 Elliot, Hudusan and Buddhum, 1, p. 110

2 Very description of the Section of the Section
```

<sup>10</sup> Belvalkar, op cit , p 107

<sup>11</sup> 

religion is certainly older than Manāvīra, his reputed predecessor, Pāršvā, having almost certainly existed as the real person, and that consequently the main point of the original doctrine may have been codified long before Mahāvīra." Lastly, Dr Guérinot says "There can'no longer be any doubt that Pāršvanātha was an historical personage According to the Jaina tradition he must have lived a hundred years, and died 250 years before Mahāvīra. His period of activity therefore corresponds to the 8th century B C. The parents of Mahāvīra were followers of the religion of Pāršva." <sup>2</sup>

From all these overwhelining proofs about the existence of a Tirthankara or Tirthankaras before Mahāvīra we can, without any lear of historical fallacy, affirm that modern research goes rightly as far back as the days of Pārsvanātha About the other Tirthankaras we shall not endorse the opinion of Mazumdar, who, even at the risk of chirrly disregarding the Jaina tradition, lays down that Rishabha Deva, the first Tirthankara of the Jainas, "was a king of the Varrāja dynasty in Bithoor (29th century B c )" We shall merely conclude in the words of Dr Jacobi that "we must close our researches here content to have obtained a few glimpses into the prehistorical development of Jainism. The last point which we can priceive is Pārsva, beyond him all is lost in the mist of fable and fiction "4

<sup>1</sup> Charpentier, Uttarādhyayana, Int., p 21

<sup>1</sup> Guermot, op and loc, cit

Mazumdar, op and loc cit Jacobi, op cit, p 168



PÄRSVANÄTHA THE 2 NO TIRTHANKARA OF THE TAINAS (MATHURA)

Copenshi toone t. Anha ogual Shines of India

#### CHAPTER II

#### Mahavira and his Times

When the previous chapter. There is very little in connection with him that we can gle in our from any other source but the Janha Saltras. From the Buddhist canonical literature we intered that there was some such thing as the Caturigana-Dharma of Parsya. All that we know about him is only through Janna canonical literature, which has also been the basis for all the volutionars and scholars who have written about him.

We need not put down here all that the Jamas have to say about Parva, because it is impossible to deal with that part of Jama history which forms the period between the last two Tirthinik it is mainly for two reasons—12 that in the first place, what we know about them is chiefly through mere tradition and that, in the second place, there is so much that its contradictory even there. It would be enough to say that Parva was born of a king mended Asyasena, who was a ruling megnate at Benares, and that his mothers name was Vāmā <sup>1</sup> Furthermore according to the Jama behef there were 16,000 monks, 38,000 mus 164,000 laymen and 327,000 laywomen who formed his whole following <sup>2</sup> Pārva is said to have lived for one hundred years to seventy years of which he was engrossed in sekking Norvāna. <sup>1</sup>

Coming to Mahavua we find that, according to Jama tradition, he came about two hundred and fifty years after his predecessor. The period of Indian history when Mahayua nyed is called the

r Kalpa Sutra vit 150 see ilso षरातरहामास्यामिया उटर etc Heimeendri, Terhasht Sullida Para IX v 23 p 196, Charpentur CHI, i p 154 2 Kalpa Sitra vit 161-164

<sup>े</sup> Bod, sat 165 अर also महतिव्रतपालन् । इत्यापुरत्माकार्तः स्वः Hema india, op. ed., 5 318 p. 219 - Marumdu op. ed. p. 551

<sup>\*</sup> श्रीपार्थान तथात पश्चात्रःपिकर्वभेत्रतह्वयन श्रीपीरिनर्भेक्ष Kalpa Sütra, Subodhakā Pkā p 132 As hr is said to have died 250 vents before the death of Mihāvīra, he may probabli hrvs lived in the stit contray to = CFII, p 153

rationalistic age Its duration differs with different authors, but generally the limit can be put as between 1000-2000 as c<sup>1</sup> The age of epic India had passed away The Kurus, the Pāñcālas, the Kosalas, and the Videlias of the Gangetic Valley no more existed. It was in this period that the Aryans issued out of the Gangetic Valley and founded Hindu kingdoms even in the southernmost parts of India, suffusing their new settlements with their glorious civilisation.

And this is precisely a period which is marked by a great fluid Aryans had practised and proclaimed for fourteen centuries, had degenerated into forms "2 India was now to witness the commencement of a great revolution. Whether for the better or for the worse, she had to face a great upheaval in the Hindu fold." Religion in its true sense had been replaced by forms Excellent social and moral rules were disfigured by the unhealthy distinctions of caste, by exclusive privileges for Brahmans and by cruel laws for Sūdras. Such exclusive caste privileges did not help to improve the Brahmans themselves. As a community they became grasping and covetous, ignorant and pretentious, until Brāhmans-Sūtrakāras themselves had to censure the abuse in the strongest terms." 3

The institution of priesthood among the Hindus is certainly a later growth, for although the word Brahman is used in the Rigueda 4 (which Veda goes back to the earliest times of Āryan culture in India), it only meant "singers of sacred songs" 5 And it was now that they came to designate a class of religious functionaries As time went on the office seems to have become hereditary, and by and by the Brahmans came to be regarded with higher and higher honour 6 With it their pretensions also rose higher and higher, but they could not yet form an exclusive caste. This was the situation before the Āryans had advanced beyond the Seven Rivers, at the mouth of the Indus, where they had origin-

<sup>1</sup> Cf Dutt op cit (Contents), Mazumdar, op cit (Contents)

<sup>\*</sup> Dutt, op cit , p 340

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid p 441, see also (Bishmans) who neither study nor teach the Veda nor keep sucred fires become equal to  $S\bar{u}dras - V\bar{d}sishtha$ , ii , 1 Cf Buhler, SBE, xiv ,

<sup>4</sup> Griffith The Hymns of the Riggeda, 11, pp 96, 97, etc (2nd ed )

<sup>6 (</sup>f Inch Outlines of the History of Religion, p 115

In course of time the priects connection with the sovereign appears to have assumed permanence, and probably become hereditary "—Cf\_Law, N\_N, Ancient Indian Polity, p\_41.

ally settled after their separation from the Iranians <sup>1</sup> But with a diffusion of the *Hindu-Āryans* over the region south-east of the Seven Rivers, and their settlement on the Ganges and the Jumna, the Vedic religion gave birth to Brahmanism, or the hierarchy of Brahmans <sup>2</sup>

With Brahmanism came the rigidity of caste system, which "was still a pliable institution in the Epic period, but the rules of caste were made more rigid and inflexible in the Rationalistic period, and it was impossible for the members of a lower caste to enter within the pale of priesthood "a". This state of things resulted in Brahmanis being entirely relieved of manual labour, and being fed on the resources of the industrial classes without doing anything worth while to compensate the other classes. They had become idlers to such an extent that they were not prepared to acquire that learning which alone could justify their exemption from labour Vasishtha felt the abuse and the injustice kenly, and protested against idlers being supported and fed, in terms which could be indited only when Hinduism was still the religion of a living nation 5

The abuses begotten of the privileges of the caste system combined with the circumstance that writing was unknown, or at any rate was not generally employed for literary purposes, contributed to give increasing influence to the Brahmans <sup>8</sup> Subject at first to the princes and nobles, and dependent on them, they began by insinuating themselves into their favour, and representing that the protection and liberty of Brahmans were part of the duties of the princes and nobles Gradually they set themselves up as the exclusive guardians and interpreters of "revelation" (Strut) and "tradition" (Smrti), in virtue of their being masters of instruction. By far the greater number of works on religion

 $<sup>^1</sup>$  "It is not so easy to trace the relations between Brahmarshidesa and the earlier Aryan settlements in the land of the Seven Rivers "— $C\,H\,I$ , 1 p 51

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Tiele, op cit, pp 112, 117 "The language of the Rigorda, the oldest form of Vedic Sanskrit, belongs to the country of the Seven Rivers The language of the Brahmanas and of the later Vedic Interactive in the country of the Upper Jumna and Ganges (Brahmarshideśa) is transitional "—CHI,1,p 57

Dutt, op cat , p 264 Cf Crooke, ERE , 11 , p 493

<sup>4</sup> Cf McCrindle, Ancient India, p. 209

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "The King shall punish that village where Brahmans, unobservant of their sacred duties and ignorant of the Vedas, subsist by begging, for it feeds robbers"—Vdsishtha, in 4 Cf Buhler, SB E, xiv, p. 17

Cf Tiele, op cit, p 121

<sup>7 &</sup>quot;To this class the knowledge of divination among the Indians is exclusively restricted, and none but the Sophists is allowed to practise that art "—McCrindle, op and loc at

were composed with a view to the sacrificial service. They constitute the four Vedas, each Veda having different Brahmanus These Brahmanus are generally "narked by narrow formalisan, childish mysticism and superstitious talks about all kinds of trifles, such as may be expected where a pidantia and powerful priesthood is invested with unlimited spiritual authority"?

The Yajūa ceretnony was so organised and arranged that by an about the came more may be come the content and moved, and this required a constant increase in the number of ministrants, all of whom were of necessity Buhmans. Sometimes they went to such an extent that the reverence for the Devas (gods) also perfectly by the content of the secretical service on their level. Behind the doctrine of the sacrificial service the popular understanding was that "a suitable combination of internitials and articles of sacrifice had the magnal power of producing the desired effect—a shower of rain, the birth of a son, the routing of a huge army, etc. The sacrifices were enjoyed generally not so much for any modal elevation as for the achievement of objects of practical welfare." <sup>14</sup>

Thus the social ideal of Brahmans was the unlimited power that Inciarchy conferred and the strict separation of castes Various useful callings were in this rigid society branded as sinful, and men were presented from withdrawing even from shanicful occupations to which birth condenined them. Highest claims were made by the Brahmans, and they were also the recipients of the most extravagant privileges. This went on to such an extent that even the unlimited authority of the king was considered to be at their service. The very religious bent of the ancient Indians was such that the royal priests was an important personage from the very earliest times of which we have any record. Woman was

<sup>3.</sup> The sectional elemental at the conservation of a king (Rajavanja) the very common bosts serrific (Pariodomedia) the proper human sacrifice (Pariodomedia) at the general sacrifice (Suramedia) were the most important. At these four sections human saturus were early othered in an earl times but is the armines given more greatly the prediction of the prediction of the property of the property

Lick op eit p 123

They held the supreme place of divinity and honour ' Of McCrindle, op and

Disgipte op cit i p 208 (f ilso l in N N op cit p 39

They were distance appeared to be the under of the ration, and the councillors of the king but they could not be kings the unselves -1 to  $\sim 1$ ,  $pp \cdot ct \cdot p \cdot 5$ . Also called  $Parabut \cdot C$  temporared by in turning "placed in front appropried".

considered a nonentity in the social organisation, and the  $\it S\bar{u}dra$  was despised out and out  $^1$ 

Naturally such a state of society was not destined to hold a long time. And it did end with the appearance of Mahāvīra on one side, and Buddha Sākyaputta on the other. "It is said of the French Revolution," says Dutt, "that it was mainly brought about by two causes the oppression of the kings and the intellectual reaction set in by the philosophers of the 18th century. The Buddhist revolution in India is still more distinctly the result of similar causes. The oppression of Brahmanism made the people sigh for a revolution, and the work of the philosophers opened the path fo such a revolution." <sup>2</sup>

Dr Hopkins goes a little further and lavs stiess on the psychology of the prople with whom these developments first originated "To a great extent," says the learned scholar, "both Jamism and Buddhism owed their success to the politics of the day. The kings of the East were impating to the West manner of the the teach of the was the home of the rites it favoured. The East was but a foster-father." a

But we are not out to invent any anti-Brahman prejudice for the explanation of this great Indian revolution. It was "an expression of the general ferment of thought which prevailed at the beginning of the epic period." 4. We need not understand it as a mere "result of Kwhatrija protest against the easte exclusiveness of Brahmans." 5 because "the ground had been well prepared for the growth of a new belief and new doctrines outside the orthodox bull-work of Brahmanism." 6. Furthermore, the hypothesis of development from which the history of a religion sets out is based on the principle that all changes and transformations in religions whether they appear from a subjective point of view to indicate decay or progress, are the results of natural growth, and find in it their best explanation.

Coming to our own period we find that this attitude is

R

<sup>?</sup> Cf Tr.le op est pp 129 130 Manu, in spite of his oft-quoted line यत्र नायेम् पुत्रस्त तस्त्र हरता prohibited woman even the performance of sarrimental rites—a prohibition which he places on woman and the Sadra alike—(f chaps v. 155, iv. 18 and iv. 80

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ditt op cit, p 225
<sup>3</sup> Hopkins op cit, p 282

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Radh (krishti) n op cit | p 293 | <sup>3</sup> Sriniyasachari and Iyangar, op cit | p 48 <sup>4</sup> Frizer op cit | p 117

corroborated by gradual changes in the history of Indian thought and Indian outlook on life "Tendencies to question the authority of the Vedas," says Kunte, "were shown long before Buddha Gautama succeeded in organising opposition to the Vedic polity. socia, and religious "1 The same is the opinion of other scholars "Buddhism and Jamism," says Jacobi, "must be regarded as religious developments out of Brahmanism, not by sudden reformation, but prepared by a religious movement going on for a long time"2 There is nothing unreasonable if we say that the echo of what was to come on some future date was already audible in the Upanishads, which had anticipated the new system in all its directions "The pioneers of this new system," says Dr Dasgupta, "probably drew their suggestions from the sacrificial creed and from the Upanishads, and built their systems independently by their own rational thinking "3 Mr Dutt traces this change in the mind of the people as far back as the eleventh century B ( -that is, five centuries before the time of which we are now speaking. According to him, "earnest and thoughtful Hindus had ventured to go beyond the wearisome rituals of the Brahmana literature, and had inquired into the mysteries of the soul and its creator "4

This was the state of things in the Hindu fold, and hence, naturally, the Jama told also could not escape its evil effects 5 We have already seen that Mahāvīra had to make certain distinctions in the four great vows put forward by his predecessor, and this mitiative on his part ultimately resulted in the five great vows propounded by him The state of society was such that people would try to take advantage, if any loopholes were available, for a fice and easy life, which brings into broad relief Mahāvīra's making clear in all its aspects the Dharma of Parśva 6

TT

It was amidst this changing flux of thought that Mahāvīra moved, and wove out for himself the solution of the riddle of the cosmos, which placed man's fate, for weal or woe, here and hereafter, in man's own hands, and trught him to look not beyond

<sup>1</sup> Kunte, op cit, pp 407, 108

<sup>2</sup> Jacobi, S B E , XXII , Int , p 32

Dutt, op cit, 1 p 210
Dayupta, op cit, 1 p 210
Dutt, op cit, p 310
Dutt, op cit p 310
Ditt, op cit p 310 abuses became so rife - Stevenson (Mrs.), op cit , p 49

<sup>6</sup> See Kalpa Sūtra, Subodhikā Tikā, p 3. Jacobi, S B E, My pp 122, 123

himself for hope or aid. The nation was prepared when he began to preach, for his spiritualism was understood and appreciated, and gradually even the Brahmans recognised him as a great teacher. Intellectual Brahmans also joined the ranks of Jainas as of Buddhists from time to time owing to conviction as well as for honour, and contributed to the maintenance of the reputation of the Jainas for learning. In the Jainas for learning.

Jamism spread slowly among the poor and the lowly, for it was then a strong protest against caste privileges It was a religion of equality of man Mahavira's righteous soul rebelled against the unrighteous distinction between man and man, and his benevolent heart hankered for a means to help the humble, the oppressed and the lowly The beauty of a holy life, of a sinless, benevolent career, flashed before his mind's eve as the perfection of human destiny, as the heaven on earth, and, with the earnest conviction of a prophet and a reformer, he proclaimed this as the essence of religion. His world-embracing sympathy led him to proclaim this method of self-culture and holy living to suffering humanity, and he invited the poor and lowly to end their suffering by cultivating brotherly love and universal peace. The Brahman and the Sudra, the high and the low, were the same in his eyes All could equally effect their salvation by a holy life, and he invited all to embrace his catholic religion of love 3 It spread slowly -as Christianity spread in Europe in early days-until Srenika, Kunika, Candragupta, Samprati, Kharavela and others embraced James during the first few glorious centuries of Hindu rule in India

Like Brahmanism, Jainism also is based on the so-called dogmas of the transmigration of the soul, and seeks for deliverance from the endless succession of rebirths <sup>4</sup> But it pronounces the Brahmanic penance and abstinences inadequate to accomplish this, and aims at attaining, not union with the universal spirit.

<sup>ा</sup> प्रभु क्यापापुर्वी जगान, तत्र बहरो बाइस्सा निलिता. बतुष्टवारिंशस्त्रतानि द्विना. प्रविनिता — Kalpa-Sütra, Subodhikā-Tikā, pp 112, 118

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vaidya (C V), H M I, m, p 406

<sup>ै</sup> सञ्चरतार्ग हितसुत्रायास्तु (May it be for the welfare and happiness of all creatures)
—Buhler, E I, n, pp 203, 204, Ins No XVIII

<sup>4 &</sup>quot;He for whom there is no bondage whatever in this world etc , has quitted the path of birth "—Jacobi, S B E , xxii , p 213

<sup>5 &</sup>quot;There were two principal world theories in ancient India One, which was systematised as the Vedānia, teaches in its extreme form that the soul and the nuiversal spirit are identical and the external world an illusion "—Elliot, op cit, 1, p 106

but Nirvāna-that is, absolute release from all bodily forms and activities 1 Without denying the existence of the Devas (gods), at any rate at first, it places each Jina above them and recoguses them as subordinate to a perfect saint 2. It differed from Brahmanism, as primitive Christianity differed from the Jewish hierarchy, by rejecting outward works or theological knowledge as a mark of holiness,3 and seeking it in gentleness, in purity of heart and life, in merey, and self-denying love for a neighbour. Above all, it is distinguished by its relation to castes. Mahāvira comes neither to oppose them nor to level everything. On the other hand, he adopts a doctrine that men are born in lower or higher castes determined by their sins or good works in a former existence, but it teaches at the same time that by a life of purity and iove, by becoming a spiritual man everyone may attain at once the highest salvation. Caste makes no difference to him, he looks for the man even in the Candala4, the miseries of existence beset all alike, and his law is a law of grace for all. Therefore the most salutary change that Mahāvīra brought about was his effort to show how circumstantial indeed caste system was, and how easy it was for a spiritual man to break the fetters of caste system

This is Jainism in general. It is quite popular in its character, and its instrument is preaching rather than instruction Coming to Mahāvāra we find that he too, like Buddha, was born of a Kshatriya aristocratic family. In fact, all along, it has been the Jaina belief that a Jina must always come from a Kshatriya or some such noble family § Now it so happened that because of certain actions on his part in his former lives § Mahāviia had first

- 1 सायमिको नियोगम्तु इहारमोद्य उच्यते Haribhadri Shaddarsana Samuceaya, v. 52
- े देवाधिदेवं सर्वेत श्रीवीरं प्रणित्धाहे -Hemacandra Parisishtoparian (anto I.
- 2 जिनेन्द्रा मुसाइरेन्द्रभक्तम् Harbhulra ορ ett vv 45, 46
  One does not become a Semana by the tonsure nor a Brahman by the sacred syllide OM nor a Vani by living in the woods nor a Tāpava by wearing (clothes) Kusi gravs and birk Jicoba (BI) (kp 140)
- ' तारामकुल्सीम्पा इरिस्म चला etc [tharddhyaquna Lecture XII 1 ''Harnkess Balt was born in 1 faindy of 5, apid as (Kāndālas), he became a monk and
- a sage etc. Juoba op ett. p. 50.

  3. Hinter has happened nor does it happen, nor will it happen that Arhats, be born of poor finnings. In leggies families or Brahminical families. Tor indeed Arhats are born in high tandiss. In families belonging to the race of Il-Nidalla or in families belonging to the race of Il-Nidalla or in
- other such like tamilies of pure descent on both sides. Jacobi  $SBE(\infty)$ , p. 225 e. Vecording to the larma behaf shatever we are in our present life, is a net result of all our Karmas committed during our previous births. M. Karmas are generally



ORNINES IN SEAS BEIRGSFYLING THE SHANSER OF MITHAUTRISS FABRIO BY NAGANESA Care rered Archeologica Silva il India

to take the form of an embryo in the womb of a Brahman lady named Devānandā, the wife of the Brahman Rshabhadatta,¹ and, as usual with the lives of all such big prophets, there is a popular legend about Mahāvīra also that when the god Sakra (Indra), "the chief of kings and gods," ² came to know about this, it was arranged by him to transfer the embryo from Devānandā's womb to that of Kshatriyānī Triśalā, the wife of the Kshatriya king Siddhārtha of the Kāšyapa-Gotra, belonging to the clan of the Jnātri-Kshatriyas³ Although at the instance of a miracle, Mahāvīra ultimately belongs to Kshatriya origin

Curiously enough this legend has been worked out in sculptures also. Some specimens of Jama sculptures from Mathura bear testimony to it with an exactness which is really surprising, which lact shows that this legend can be traced historically to the very beginning of the Christian era, and therefore it can safely be said that it must have had some connection either with the life of Mahāvīra or that it must have been connected with one or the other social characteristics of those days.

We know from Kalpa-Sūtra that the god Indra had sent Harnegamesī to carry out this command of his 4 This Harnegamesī is generally interpreted as "Negamesī of Hari"—ie "Negamesī, the servant of Indra" 5 Dr Buhler observes "A Jaina sculpture representing Naigamesa, a small Tirthankara and a female with a small infant, can only be taken to refer to the most tamous legend, in which the deity plays a part—viz the exchange of the embryos of Devānandā and Trisalā" 6

On the very face of it this legend of Mahavira seems strange enough, but it must be admitted that tales stranger and more

considered to be imperishable indescribable, and undestroyable unless they take effect. Now Mahāvīra had committed the Kammu relating to name and Gotra in one out of twenty-seven visible lives which he had to pass before he was destined to be born on this earth as the last Juna pophet. It was because of this Kamman that he had first to take his birth in the family of a Brahman are रायेगांचे अगवता स्वलकार्वश्रीतिकवायम्या कृतेष अगे क्यू — Kalpa Sütra, Subodhikā-Tikā, p. 29 (7 also Jacobi, op. ct., pp. 190, 191

- भव बद्ध Kalpa Sutra, Subodhikd-Tikd, p 26 (f also Jacobi, op cit, pp 190, 191 े ततत्रक्षाचा तेन मरोचिभववद्वन नोचेगोविकमैका सुवभदत्वस्य बाबकस्य देवानस्ताया.
  - 2 Cf SBE . XXII . D 225

ब्राह्मसम्। कस्त्री उत्पन्न . - Kalpa Sütra, Subdohikā-Tikā, p 29

- ³ After eighty-two days the embryo was removed समस्ये भगवं महावीरे बासीह ान्भेजार साहरिष्ट — Kalpa-Sütra, Subodhild-Tild, pp 35, 36
- Jacobi, op cit, pp 228 ff
  - Buhler, op cit, p 316
  - Ibid, p 317 Cf also Mathura Sculptures, Plate II, ASR, xx, Plate IV, 2-5

legendary in nature also have been told by other religions about their own prophets. What strikes us most is not the nature of the tradition, but the spirit behind it. Does it mean, from this attitude on the part of the Jainas, that their monastical order was originally intended only for the Kshatriyas? It seems not, because, tracing from the days of Mahāvīra down to our own times, we find that some of the greatest and most prominent figures of the Jaina fold were Brahmans as well. From Indiabhūti¹ down, right to the last Ganadhara of Mahāvīra, all were Brahmans. Then in later history we have prominent Gurus and scholars like Siddhasena and Haribhadra who also were originally Brahmans?

It may be that just at the beginning of the rationalistic period, when Brahmans were more or less at the height of their glory, and when other castes were getting more and more conscious of their previous subordination to Brahmans, this belief on the part of the Jamas got a certain definite form. The Buddhist also seem to have entertained a similar feeling, emphasising the prominence of the Khadringa touch in their church. In one of his sermons at Benares, Buddha speaks of his religion as that "for the sake of which noble vouths fully give up the world and go forth into the houseless state" <sup>3</sup>

With all this it must be borne in mind that the Jamas did not mind the Biahmanis becoming Jama Gurus and enjoying the highest posts in the Jama church, but they made this distinction, that a born Brahman may become a Kecali and attain Moksha, but he cannot become a Tirthankara. This may be just to wipe off the common belief of the people of those days that Brahmani alone were entitled to be at the top in all spiritual matters. We know from authentic sources that during the early days there was nothing like the Brahmanis enjoying monopoly about religious and other extending all all minimum councils in the state of the show that men of low birth actually entered the priestly easte by

<sup>2.</sup> There is a legal should finde abbuilt which shows how much be was attached to his techer. At the time of Mirkerins details he we absent. On his return, hearing of his believed tracher's sindlen decrease he as covereous with grief. He become aware that the last renorming bond which took ham to the Somostra we the feeling of love he still cuter timed for his techer. Herefore he cut assumed that hood and thus Chinappuplamedhom his to whed the stage of Keedler. He died a month after Wibhiylia's Next Boot.

Saddiesen: Divikire the son of a Brilman minister — Haribhadra was originally a kurael Brilman — Stevenson (Mr.) op eit pp 76, 80 + 4 Mrs. Divids in 10 dienberg 5 B 1 mm p 93

their knowledge and virtues, that priestly caste did not acquire a monopoly of religious learning, that they often came as humble pupils to Kshatriya kings to acquire religious learning "1" "They did not," observes Tiele, "yet form an exclusive caste, for kings and kings' sons are also designated as sacred singers, and perform priestly functions, though, like many of the nobles also, they generally had then house-priests (Purohits)" 2"

Anyhow, as we have already remarked, in later history, by insimutions and pretensions, Brahmans came to be recognised as spiritual guardians and benefactors of society, a though "at any late the older hymns contained occasional references to a Brahman or a Brahman's son, in later hymns these are more numerous." 4 This might surely have moved the Kshatriyas and other eastes to pull down the Brahmans from the heights of their self-acquired superiority and to deprive them of some of their many privileges.

Dr Jacobi, in interpreting this particular incident of Mahāvīra's het, seems to have drawn some far-fetched conclusions. He begins with the hypothesis that Siddhārtha, the father of Mahāvīra, had two wives—one the Kshatriyāni, Trisalā, and the other the Brāhmanī. Devadattā Furthermore, he beheves that Mahāvīra was really born of Devadattā, but afterwards he was proclaimed to have been born of Trisalā just with a view to get him the importance and greatness accruing from the aristocratic connection on his mother's side, and to entitle him to the patronage of his relations <sup>5</sup> We see no use in drawing imaginary inferences from such modents as these that are connected with a prophet's life, but we might get something from the atmosphere of the time in interpreting such a dogmatic assertion of the Jama canonical books as that a Brahman and be everything but a Tirthankara

Thus Mahāvīra is believed to have been born of Tiisalā, near the town of Vaisālā,6 nearly twenty-seven miles north of Patna His father, Siddhārtha, seems to have been a chieftam of

<sup>1</sup> Dutt, op cit, p 264

Trele, op cit, p 116 \* Previous to the origin of caste, and even in the period when the functions were not yet, streetyped the king could sacrifice for himself and his subjects unaided \*\*—Law, N N, op cit, p 41

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "They had frequently, however, to encounter grave resistance from the princes, generally, however, they contrived, either by assumption and arrogance or by cunning, to attain their end "- Thele, op cit, p. 121

<sup>4</sup> Ibid , p 115

<sup>6 (</sup>f Jacobi, SBE, xxii, Int, p xxii

<sup>6</sup> This Varsali is identified with the modern Besarh in the Hajipur subdivision of Muzaffarpur

Kundagrāma village, ¹ and his mother, Princess Trisalā, was the sister of the chicftain of Vaisālī, the capital of Videha, and was related also to Bimbisāra king of Magadha ² In Nandivardhana and Sudaršanā he had his eldest brother and sister respectively. Mahāvīra was married to one Yaśodā, who belonged to the Koundinya Gotra, and he had by her a daughter named Anojjā, also called Priyadaršanā ³ She was married to his nephew Rājapuhra Jamāli, "a future disciple of his father-in-law and the propagator of the first schism in the Jaina church "⁴ Mahāvīra lived a houscholder's life till he was thirt, years old, but just after the decase of his parents he left his home with the permission of his elder brother and entered the spiritual career, 5 "which in India just as the Church in the Western country, seems to have officied a field for ambitious younger sons." §

According to the Jama belief Mahāvīra's parents were worshippers of Parsva and followers of the Stamanas? "Mahāvīra's doctrines are spoken of in the Sūtras not as his doctrines but decreta, or old-established truths—Pannattas. All this would be next to impossible if he had been like Buddiha, the origin if founder of his reigion, but it is just what one would expect to be the record of a reformer's life and preaching." He is said to have been praised and hymned by both gods and men in the following sweet words. "Obtain the pre-eminent highest rank (refinal liberation) on that straight road which the Jinas have taught."

 $<sup>^1</sup>$  "Just outside Vusăli lay the suburb Kundagrāmu—probably surviving in the modern village of Basukund—and here lived a wealthy nobleman Siddhārtha, head of a certain warrior clan called the faithrass -CHI1, p. 157

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Frarer, op est. pp. 128-131. According to the Juma Satras Trisulu was called Videhadatta and Pravakarini and that is why Mahaviri was called Videhadatta's son Cf. Jucobi, op est. pp. 194, 256.

राजा समरपीरोडेच चुन्नोलं कन्यको निजाम । प्रति वर्धमानाच भर्तुर्वेद्योलयामजायत । हिस्ता प्रियल्फ्रीना ॥—Hemacandra, Trishashti-Salahā Parta X v. 125, 151 p. 16

Charpenticr, ( H I , 1, p 158 राजपुरी । जमालिः प्रियदर्शनाम्॥—Hemacandra, op cit, v 153 p 17

<sup>&#</sup>x27; नहारोस्स कमापियरो पासायिक्का etc Acaranga pt n. viii 178, p 422 (7) Jacobn. op al. p 194 "His parents had, according to a tradition which scenes trustworthy been followers of Parsva, the pressions Trithankara. vs. has already been pointed out the doctrine of Mahakira was secretly snything else than a modified or renovated form of Parsva's cred "—charpentre op at p 180

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jacobi, I A 1x, p 161

Having left the house. Mahavira went through the usual career of an ascetic. He wandered for more than twelve years, resting only during the rainy-season 1 For about the first thirteen months "the venerable ascetic Mahāvīra wore clothes' 2 After that time he walked about naked, casting aside every kind of garment. By uninterrupted meditation, unbroken chastity and the most scrupulous observation of the rules concerning eating and drinking he fully subdued his senses. He was out to neglect his body for twelve years, and with equanimity he was prepared to bear, undergo and suffer all calamities arising from any sources 3 Thus it is but natural that in a state of forgetfulness as this. Mahāvīra was not conscious whether or not he was dressed. There was nothing like any deliberate move on his part that he should go about naked. The robe that he was putting on during his wanderings was taken away from him in halves by some Brahman friend of his father named Soma 4 What came in the prophet's life in a more or less unconscious state of his mind was not meant to be literally adopted by his followers. There is no such rigidity visible in the canonical literature of the Jamas. In the Uttarādhuauana-Sūtra the following words are put in the mouth of Sudharman "'My clothes being torn, I shall (soon) go naked,' or 'I shall get a new suit', such thoughts should not be entertained by a monk

"At one time he will have no clothes, at another he will have some, knowing this to be a salutary rule, a wise (monk) should not complain about it "5 In short, it comes to this, that a monk should be indifferent to all such superficialities. With all this, the general rule adopted for the discipline of the whole class was that monks should try to get on with one cloth, and if essential they may keep two 6

\* Cf 1btd, p 200

Jacobi, SBE, xlv, p 11

<sup>1 &</sup>quot;When the rainy-season has come and it is raining, many living beings are originated and man, seeds just spring up Knowing this (state of things) one should not wander from village to village, but remain during the rainy season in one place "-- Jacobi. SBE, xxII, p 136

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> समस्रो भगवं महावीरे संवच्छर साहिय मासं चीवरधारी हत्या तेस्रो परं ऋचेल्लर पारिस्पाहित्याहित. -Kalpa-Sūtra, Subodhikā-Tikā, sūt 117, p 98 Cf SBE, xxii, pp 259, 260

<sup>•</sup> तत. पित्रमित्रेण ब्राह्मणेन गृहीते - Kalpa-Sūtra, Subodhikā Tikā, p 98 Cf Hemacandra, op cut, v 2, p 19

Jacobi, SBE, xxii, p 157 "The Jama rules about dress are not so simple, for they allow a Jama monk to go naked or to wear one, two or three garments, but a young strong monk should as a rule wear but one robe Mahavira went about naked, and so

Twelve years thus spent in self-penance and meditation were not fruitless "During the thirteenth year Mahavira . ., not far from an old temple , under a Sala-tree, being engaged in deep meditation, reached the highest knowledge and intuition, called Kevala, which is infinite, supreme, unobstructed, unimpeded. complete, and full "1

During these twelve years of preparatory self-mortification Vardhamana had gone through numerous places, most of which are very difficult to identify to-day. Roaming about in countries inhabited by savage tribes, rarely having a shelter in which to rest for a night, and visiting even wild tribes of the country called Ladha, he had to endure the most painful and dangerous treatment from the barbarous inhabitants? Thereafter he was recognised as omniscient, as a Kevalin comprehending all subjects, and as an Arhat for whom there is no secret in this world to learn 3 By this time he was already forty-two, and the remaining thirty years of his life he passed in teaching his religious system, organising his order of ascetics, and wandering about preaching his doctrines and making converts. He apparently visited all the great towns of north and south Bihar, dwelling principally in the kingdoms of Magadha and Anga Most of the rainy-seasons were spent round about his native town, Vaisāli4, at Rājagrha, the old capital of Magadha, at Campa,5 the capital of ancient Anga, at Mithila, the kıngdom of Videha, and at Sravasti 6

did the Jinakalpikas, or those who tried to imitate him as much as possible But they also were allowed to cover their nakedness "-Ibid , Int , p xxvi 1 Ibid, p 268 (f ibid, p 201

Cf Charpentier, op cit, p 158, Radhakrishnan, op cit, p 287 "Mahāvira wandered for more than twelve years in Ladha, in Vajjabhūmi and Subhabhūmi, the Radha of to-day in Bengal "-Dey, The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaval India, p 108 According to Dr Buhler the Rarh of to-day in Bengal Cf Buhler, Indian Sect of the Jamas, p 26 \* Cf Jacobi, op cit, pp 268, 264 4 "Under the name of Kunda-gama the city of Vaisall is mentioned as the birthplace

of Mahavira, the Jama Tirthankara, who was also called Vesali, or the man of Vaisali "--Dey, op cut p 107

a Campa is a very sacred place to the Jamas, masmuch as it was the resort of Mahavira for three rainy seasons during his wanderings. It is known also as the birthplace and the place of death of Vāsupūjya, the twelfth Tirthankara of the Jamas Cf

ibid, p 44

Srāvastī, also called Sahet-Mahet, is the Candrapura or Candrikāpurī of the Jamas It is known as the birthplace of the third Tirthankara Sambhavanātha and the eighth Tirthankara Candraprabha of the Jamas "\_\_ 11 id , p 190 " In that period in that age the venerable ascetic Mahavira stayed the i crainy-season in Asthikagrama, three ramy seasons in Campa and Prishti-Campa, twelve in Vaisall and Vanjagrama, fourteen in Rajagrha and the suburb of Nalanda , one in Sravasti, one in the town of Pāpā m King Hastīpāla's office of the writers "-Jacobi, op cut, p 264



"His wanderings seem to have covered a wide area, and on occasions he visited Rājagrha, the capital of Magadha, and other towns, where the utmost honour was shown to him "1 Furthermore, looking to the schisms in the Jaina church in his own day, the number of Mahāvīra's followers, as believed by the Jainas, does in no way discredit him He had an excellent community of 14,000 Sramanas, 36,000 nuns, 159,000 male lay-votaries, 318,000 female lay-votaries, and something like 5400 others who either knew the fourteen Pāirvas or were Kevalins, and so on 2

Thus having become a Kevalin at the age of forty-two at Jrmbhikagrāma, situated on the River Rijupālikā, near the Pārasnāth hills, and having wandered for about thirty years as a reformer in the Jaina church, Lord Mahāvīra died at the age of seventy-two 4 in the house of King Hastipāla's seribe in Pāvāpuri, 5 near Rājagrha, a place still visited by thousands of Jaina pilgrims According to the traditional Jaina chronology this event is believed to have taken place in the year 527 B c., differing by sixteen years from the Nirūdina of Buddha according to the chronology of Ceylon, or 543 B c. 6 This date of Mahāvīra is based on three verses repeated in many commentaries and chronological works 7 "These verses, which are quoted in a large number of commentaries and chronological works, but the origin of which is by no means clear, give the adjustment between the cras of Vīra and Vikrama, and form the basis of the earlier Jaina chronology "8 Merutunga's Meru

<sup>1</sup> Jacobi, op cit, pp 267-268

Also called Jrbhakagrāma or Jrmbhilā — Stevenson (Mrs), op cit, p 38

"Mahāvīra lived thirty years as a householder, more than twelve years in a state inferior to perfection, something less than thirty years as a Kevalir, forty two years as a

monk-seventy two years on the whole "-Jacobi, op cit, p 269

\* Cf Jacobi, Kalpa Sūtra, Int , p 8

Buhler, I A , 11 , p 368

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charpentier, op and loc cut "The extent of his sphere of influence almost corresponds with that of the kingdom of Sravasti or Kosala, Videha, Magadha, and Anga—the modern Oudh, and the provinces of Tirhut and Bihar in western Bengal"—Buhler, op cit, p. 27

<sup>\*</sup> PSpå-Päväpuri, about seven miles to the south cast of Bihar (town) and two miles to the north of Griryek According to Stevenson's Kalpa Sūtra, Mahāvīra dued here while he was spending the Paryushana (Pajuwana) at the palace of Hastipäla, king of Päpä There are four beautiful Jaina temples in an enclosure which marks the site of his death Annual (Dipdavali) Divali was started to commenorate Mahāt in's death \( f \) Duy, op et p 148

<sup>? &</sup>quot;None of the sources in which these announcements appear is older than the twelfth century a D. The latest is found in Hernacandra, who died in the year 1172 a D."

—Buhler, op cit, p 23

<sup>&</sup>quot;Merutunga, a famous Jaina author, composed in v \( \) 1361 = 1804 \( \) A \( \) his work the Prabhandhacintlemani and about two years later his Vicatrastren "—Charpentier, IA, xlin. p 119

Vicāraśrem is based on them, and they specify 470 years as the interval between Vikramāditya and the Nirvāna of Mahāvīra

The translation of the three verses is as follows 1

- 1 Pālaka, the Lord of Avantī, was anointed during that night in which the Arhat and Tirthankara Mahāvīra entered Nimāna
- 2 Sixty are (the years) of King Pālaka, but one hundred and fifty-five are (the years) of the Nandas, one hundred and eight those of the Mauryas, and thirty those of Pusamitra (Pushyanutra)
- 3 Sixty (years) ruled Balamitra and Bhānumitra, forty Nabhovāhana, thirteen years likewise lasted the rule of Gaidabhilla, and four are the years of Saka  $^2$

Thus, according to Merutunga 470 years elapsed between the Nirvāna and Vikramāditya's cra, which corresponds to 527 B C of the Christian era 3. In coming to this period of 470 years according to Merutunga, we get 255 years as the interval between the beginning of the era of Vikiama and the reign of the Mauryas This comes to 312 BC as the date of Candragupta's Abhisheka, according to the Jama tradition 4 Now, subtracting 255 from 470 we get 215 years as the period between Candragupta and the Nationa This period of 215 years is not subscribed to by all, for Hemacandra, in his Parisishtaparran, writes 155 years after the liberation of Mahavira Candragupta became king "5 Adding 155 to 312 BC we get the Nirvana of Mahavira in 467 BC Merutunga no doubt refers to this statement of Hemacandra but about it he says nothing more than that it is in contradiction with other works 6

The date of Mahāvīra as worked out by Jacobi <sup>7</sup> and Charpentier <sup>8</sup> is based on the data supplied by these two Jaina Gurus Both the

<sup>).</sup> That they were not composed by Merutunga himself or any of his contemporaries is cert in because at that time the Jama authors had long ago ceased to write in Präkyt." —Charpenter, op = ct = p 120

<sup>ै</sup> ज स्पृति कालगणां सगस्य चक्र — l'uārašreni, p. 1 M5, BORIL, No 378 of 1871 1872

<sup>3</sup> Fifty seven years elapsed between the commencement of the Samual and the Christian eras

<sup>4 &</sup>quot; Fite Jama authorities give the year of his accession as 313 (312) n.c., a date at which the canon of the Jama scriptures was fixed --(f ( H I , 1 p 698

<sup>ं</sup> स्य च श्रीमहावीर चहुगुप्राञ्जवन्य —Jacobs Pariáishtaparvan (anto VIII, v 839

<sup>ै</sup> तिविन्त्रम यत सर्व ६० वर्षीण बुद्दवित । सन्धर्यये सह विरोध .-- l'icarasteni, op (it, p 1 7 Jacobi Kalpa Sütra Int, pp 6 10

<sup>\*</sup> Charpentier, op cit, pp 118 123, 125 133, 167 178

learned scholars have worked out their conclusions with so much minuteness and historical accuracy that we need not repeat here the grounds put forward by them for justifying their opinions. They rightly agree in accepting the chronological fact put forward by Hemacandra, and come to the mevitable conclusion that the date of this peoch must be sonewhere about  $467 \, \mathrm{Bc}^{\, 1}$ 

"I have tried to show," says Charpentier, "that the chronological list on which the Jainas found this assumption of a period of 470 years between the death of Mahāvīra and the commencement of the Vikrama era is almost entirely valueless. The line of rulers composed in order to fill up the time is wholly unhistorical and can by no means be trusted. "2 Leaving aside the wholly hypothetical basis of the Jaina tradition, the other grounds put forward by the eminent scholars are the contemporary existence of both Mahāvīra and Buddha, and the more trustworthy historical facts put forward by Hemacandra.

That the two prophets were different persons, contemporaries and founders of rival communities of monks, is now an established "But, if we believed the Jaina tradition to be right, when it asserts the death of Mahavira to have taken place 470 years before Vikrama, or 527 BC, we might doubt whether this is possible For the death of Buddha, the date of which was first, and in my opinion rightly, fixed by General Cunningham and Professor Max Muller, occurred in 477 BC, and as all sources are unanimous in telling us that he was then 80 years old, he must have been born in 557 BC. From this it is clear that if Mahavira died in 527 BC Buddha at that stage was only 30 years of age, and as he did not attain Buddhahood and gained no followers before his 36th year - 16 about 521 Bc -- it is quite impossible that he should never have met Mahavira Moreover, both are stated to have lived during the reign of Ajātaśatru, who became king eight years before the death of Buddha, and reigned

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No doubt there are other scholars who hold the contrary opmnon but their discussions having been rendered obsolete by Jacobi and Charpettier we shall not dwell upon them any further Just to mention a few amongst them Burgess, I.A., n. p 140, Rice (Lews), I.4, m. p. 137 Thomas (Edward), I.4, m. p. 30 Pathak I.4, v. u, p. 21, Peternel, I.4, xx. p. 360, Gutmob, Bibliographia Janaa, int. p. vi., and

Charpentier, op ct, p 125 "Not only is the number of years (155) allotted in the Gâthâs to the reign of the Nandas undult great, but also the introduction of Pālaka, Lord of Avanti, in the chronology of the Magadha kings looks very suspicious "—Jacobi, op ct, p 8

82 years, this makes it even more impossible to believe in the dates mentioned above "1

Coming to Hemacandra's statement in his Parisishtaparvan. Dr Charpentier says "We may assume with Jacobi that he (Hemacandra) took as correct the tradition of 255 years elapsing between the accession of Candragupta and the Vikrama era This would then make the time between the death of Mahāvīra and the accession of Vikrama till 255 + 155 = 410 years, and involve the conclusion that Mahavira died in 467 BC, which in my opinion is the date best fitted for all circumstances connected with it, and may be deemed the right one "2

Over and above these there are also other considerations. which in one way or the other help us to come to this date of Mahāvīra's death We need no more discuss them here, but just to enumerate the traditional date of Bhadrabāhu's death and his connection with Candragupta 3, the date of the third schism in the Jama church and its relation with the Maurya king, Balabhadra 4, the connection between the date put in the Kalpa-Sūtra of Bhadrabāhu as finally settled by Devardhiganin and the date of the great council held at Vallabhi in the year of Dhruvasena's succession,5 and finally the date of Suhastin, the disciple of Sthulabhadra and his connection with Samprati.6 grandson and successor of Asoka 7

With such historical data before us one thing is clear, that the conclusion which we have arrived at is quite in harmony with the

- 1 (harpentier, op cit, pp 131 132 "To return to our discussions of the date of the Nirvana, it is obvious that the year 467 BC which we inferred from Hemacandra's record, cannot be far wrong, because it agrees so well with the adjusted date of Buddha's Nirvana, 477 B C, a synchronism which by our previous research has been established as necessary "-Jacobi op cit, p 9
- Charpentier, op cit, p 175
   This date of Bhadrabāhu s death is 170 a v, which is equal to 357 B c according to the traditional date, and 297 according to the date of Jacobi and Charpentier, and considering Bhadrabahu's connection with Candragupta the year 357 BC is to be totally excluded
- 4 This schism originated in 214 a v , and according to Merutunga the Maurya rule dates from 215 A v , and hence Hemacandra's calculations, according to which the Maurya dynasty begins 155 years after the Nirvāna, seem more reasonable
- That date is either 980 or 993 A v , which, taking 467 B C as the date of Mahavira's Nirodna, is equal to 526 AD, which exactly corresponds to the year of Dhruvasena's succession to the throne of Vallabhi
- \* This date is 245 AV according to Merutunga, and this more or less agrees with the chronology of Hemacandra, according to which Candragupta began his rule in 155 A v , because, as Aśoka died minety-four years after Candragupta, the date of Samprati comes to 249 a v
  - <sup>7</sup> Cf (harpentier, op cit, pp 175 176, Jacobi, op cit, pp 9-10

various facts connected with and depending upon the date under consideration Still, however, 467 B.C. cannot be taken as the real year of Mahayira's death, though it cannot be far wrong, because there is no ground to assume that Hemacandra took as correct the tradition that two hundred and fifty-five years elapsed between the accession of Candragupta and the Vikrama era, and thereby came to the conclusion that according to the Jaina tradition Candragunta began his dynasty in 312 B C No doubt a precise date for the accession of Candragupta seems, with our present evidence, impossible 1, but still, without dwelling further upon a matter of so much uncertainty, an earlier date seems more reasonable and more in keeping with the contemporary historical atmosphere and with certain events of Candragupta's own life Scholars like Dr Thomas (F W),2 Smith 3 and others agree in putting Candragupta's succession from 325-321 B c , or thereabout 4 Taking this as our basis, we get c 480-467 B c as the date of Mahavira's Nirvana. and this fits in with the adjusted date of Buddha's Nirvana, 477 B.C. "which has been proved correct within very narrow limits" 5 This is because it is obvious that the Nirvana of both these teachers can be separated by a few years only 6 Moreover, the acceptance of some such period for the Nirvana of Vardhamana in no way contradicts any of the considerations that we have already put forth

However, before we pass on to the reformed Jama church of Mahāvire, we shall have to say a few words on the musunderstanding of the revolution that had been brought about in the chronology of this period by the so-called correct evidence as put forward by Mr Jayaswal, Mr Banerji and others? As we shall see in our chapter entitled "Jamism in Kalinga Deśa," until very recently it was believed, by these scholars, with Vincent Smith?

<sup>2</sup> Ibid , pp 471-472 <sup>3</sup> Smith, Early History of India, p 206 (4th ed )

Jacobi, op and loc cit

J B O R S , 111 , pp 486 ff Smith, J R A S , 1918, pp 543 547

 $<sup>^1</sup>$  " Our defective knowledge of the chronology is in striking contrast to the trustworthy information which we possess concerning the country and its administration "—Thomas (F W), C H  $_1$ , 1, p. 473

<sup>4 &</sup>quot;The date of Candragupta's accession has been fixed by Professor Kern between 221 and 222, accordingly the date of the Nirvidne is somewhere between 477 and 475 s c c, and this date is probably correct within a few years, as it nearly agrees with the adjusted date of Buddha's Nirridne in 477 s c "-3.cob., Parisiahbaparana, Int. p 6

<sup>\*</sup> Cf Dasgupta, op ct, i, p 178
\* Jayaswal, JBORS, m, pp 425-472, and m, pp 364 ff, Bancrji (R D),

that the inscription of Khāravela was dated in the year 165 of the Maurya era, Raja-Murina Kale, equivalent to 170 BC The significance of the date of the record was emphasised by a reference in another passage to some Nandaraja having excavated a canal in Kalinga three hundred years callier—that is to say, 470 BC1 This Nandaraja being identified with Nandivardhana, the ninth Saiśunāga king, whose date was previously taken as about 418 B C. Smith went to the extent of revolutionising the whole Saisunaga chronology, and put c 554 B c for the previous 491 B c of Aratasatru and c 582 BC for c 519 BC of Bimbisara 2 From this change in the chronology of the contemporary dynasty of both Buddha and Mahavira, and from a reference in the body of the inscription about an image of Jina being taken away by a Nanda king, both Smith 3 and Javaswal 4 canic to the conclusion that the Kharavela record supports the old traditional dates for the death of Mahavira, 527 B c, and the death of Buddha, 543 B c

As we shall see later on, all these inferences based on the teather teading suggested by Mr Jayaswal According to it there is nothing like any reference to the Maurya cra, but this factor is of very little importance, because we come practically to the same date of the inserption, taking into consideration the reference made to the great Indo-Greek king, Denictrios. The most significant change that has been brought about is that the canal referred to was excavated in the year 103 of the Nanda era and not three hundred years earlier. Thus the sole basis on which Mi Smith hunitedly took the step of pushing back the whole Saisunaga chonology by something lake fifty years now falls to the ground "I have been so impressed," said the great historian, "by the new

Smith JR 45, 1918 p 546

i "In the thard edition of my Lardy History of Ludae (1914) I placed the accession of Nandix utdinad adoubtfully about 4.8 nc. He must now go back to c 470 nc. or possibly to an exter date. That finding involves putting back Ajātašatru or Kumka (No. 5 Synam'iga) to it k sit c 554 nc. und his father Bimbosian or Sternika (No. 3) to at least c 552 nc. "—Smith, op. cit, pp. 546 547. In his first edition (1904) Smith has put 401 nc. for Nandivardhama, p 33, ve. told p 41, bbd, p 51 (4th ed 1924).

"According to Palit rathion Majakira predecinest Buddha. But other reasons."

<sup>3 &</sup>quot;According to Pali tradition Mahāvira predectased Buddha But other reasons support the date 467 n c, as abovated by Chaptenter, and this fits m with the traditional date of Brudralahin, sho was the contemporary of candragupta Maurya The year 57 (5.28.7) n e the most commonly quoted date for the death of Mahāvira, is merely one of several dates, but it is supported by the Khāravels inscription "-Did , p 40 Ct that n. 50.

Jayaswal, JBORS, xm, p 246

<sup>3</sup> Ibid , pp 221 ff

evidence, that in my forthcoming book, The Oxford History of India, now being printed, I have inserted earlier periods for the Saisunagas and Nandas," <sup>1</sup> but now the very person (Jayaswal) who was rightly relied upon to this extent by Mr Smith, and who deserves greater credit for keeping up to his conviction, has more or less completely altered his first reading of the inscription after working at it for a pretty long time.

Coming to Jayaswal, he says "It also proves that to have Jina images about or rather before 450 Bc means that the date of Mahāvīra's Norāna must be what we get from the various Jaina chronological data read with the Purāna and Pāli material, which all harmonise in fixing it to be 545 Bc "2 This sounds rather strange There is no reason why this King Nanda referred to here should be identified particularly with Nandivardhana, the Saisunāga whose era has been identified by Javaswal with the Nanda era referred to above on the basis of Alberuni and other historical grounds 3

This King Nanda, as we shall see in our next chapter, is, according to Dr Charpentier, better identified with one of the Nine Nandas, the first of whom "seems not to be very unfavourably judged by Hemacandra' <sup>1</sup> If this identification is accepted, the historical period of having Jaina images would be somewhere in the very beginning of the fourth century B.c. Even granting that this King Nanda is to be identified with Nandivardhana, whose date, according to Jayaswal, comes to about 457 B.c., there is no historical fallacy committed or any Jaina tradition disregarded if we say that there must have been Jaina images about or rather before 450 B.c. There is no reason why, just because of this, the Nirodina of Mahāvīra cannot be somewhere about 467 B.c. and should go so far back as 545 B.c., because, according to so many traditions, whether right or wrong, image-worship is no new development in the Jaina church <sup>2</sup>

But the fixing of 545 B c as the date of Mahāvīra's Nurvāna is nothing clse but disregarding some of the real historical facts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smith, JRAS, 1918, p 547

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jayaswal, op ctt., p 246 This date of Jayaswal is based also on the chronological facts that he has worked out after consulting the Päli, Puränic and Burmese traditions Cf JBOR5, 1, p 114

Jayaswal, J B O R S , xm , pp 240-241

harpentier, op cit, pp 171-172

<sup>ं</sup> तर यो सा रोवई रायवरकचा जेखेच निखचरे निखयडिमार्थ प्रशान करेड --Jridtā, sūt 119, p 210

and coincidences of the Jama annals. It is true no doubt that this period of Indian history is chequered with numerous traditions, Jama, Buddhist or Hindu, and sometimes because of some or the other interest or object in view they are so arranged by later writers that it has become an impossible task to find out the real truth behind the whole show Now, according to the Jama tradition. the whole interval between Ajātaśatru and Candragupta has been filled up by Udayın and the Nine Nandas,1 while writers like Merutunga tell us that the Nanda rule lasted for one hundred and fiftyfive years On the other hand Hemacandra has allotted only mnety-five years for the Nandas, by which he rightly means the Nine Nandas However, the chronological period of 480-467 BC that we have put down for Mahavira's Nurvana is-as is often inevitable in our efforts to reconstruct the mosaic of ancient Indian history from the few pieces which have as yet been found - an attempt to do little more than define the limits of possible hypothesis in this instance For greater certainty we must be content to wait until the progress of archæological research has furnished us with more adequate materials

ш

. Coming to the reformed Jaina church of Mahāvīra or Jainism as such we find that it is not possible to talk at length about that either. All that can be done within a linited scope like this is to mark its salient features and its beliefs about the ordinary problems, inquiries and difficulties of a man's spiritual life. Reflection is the moving spirit of philosophy. Early philosophical reflection engages itself with searching for the origin of the world, and it attempts to formulate the law of causation. In this respect Jainism is atheistic, if by atheism we understand the belief that there is no eternal supreme God, Creator and Lord of all things "The atheism of the Jainis means denial of a divine creative spirit"? The Jainis flatly deny such a supreme God, but they believe in the eternity of existence, universality of life, namutability of the Law of Karma, and supreme intelligence as the means to self-liberation.

<sup>1</sup> Cf Rapson CHI, 1, p 313

Hopkins, op cit, pp 285 286 "The only real gods are their chiefs or teachers, whose idols are worshipped in the temples "-lbid"

To the James there is no need to assume any first cause of the universe 1 They deny the existence of an intelligent first cause 2 and repudiate the theory of the creation of the world out of nothing or out of a series of accidents To the Jama thinker the systematic working of the law of nature cannot be a product of luck or accident He cannot conceive how a non-creative God suddenly becomes creative "If God created the universe," asks Acarva Jinasena. "where was he before creating it? If he was not in space, where did he localise the universe? How could a formless or immaterial substance like God create the world of matter? If the material is to be taken as existing, why not take the world itself as unbegun 9 If the creator was uncreated, why not suppose the world to be itself self-existing 9" Then he continues "Is God self-sufficient 9 If he is, he need not have created the world If he is not, like an ordinary potter, he would be incapable of the task, since, by hypothesis, only a perfect being could produce it. If God created the world as a mere play of his will, it would be making God childish If God is benevolent and if he has created the world out of his grace, he would not have brought into existence misery as well as felicity "3

If it is argued that everything that exists must have a maker, then that maker himself would stand in need of another maker, and we would be landed in a cycle, the way from which to escape is to assume the reality of a self-subsisting maker who is the author of everything else. Here again is raised the problem that if it is possible for one being to be self-subsistent and eternal, is it not possible for more things and beings to be uncreated and substantive? Then the Jaina mind puts forth the hypothesis of a number of substances, and the world is explained on the theory of the necessity of all substances to manifest themselves "The whole universe of being, of mental and material factors has existed from all eternity, undergoing an infinite number of revolutions produced

म् कर्तास्त कचित्र त्रात स चैक स सर्वग: स खब्झ: स नित्रः । इमा. कुटेवाकविडम्बना स्पु -स्त्रेषा म येषामन्त्रासकस्त्रम् ॥ ६॥

Hemacandra, Syddvddamañjari (ed Motilai Ladhaji), v. 6, p. 24, sec ibid, pp. 14 ff.
Radhakrishnan, op. cit, i. p. 289 Cf. also Vijayadharmasüri, Bhandarkar
Commemorative Volume, pp. 150-151

<sup>3</sup> Latthe, Introduction to Janusm, pp 85-87, Jinasena, Adi Purana, chap in Cf Bhandarkar, Report on Sanskri MSS, 1883-1884, p 118

by the powers of nature without the intervention of any external detty. The diversities of the world are traced to the five coperating conditions of time  $(K\bar{a}la)$ , nature  $(Svabh\bar{a}va)$ , necessity (Niyati), activity (Kama), and desire to be and act  $(Udyama)^{n-1}$ 

With all this such a belief on the part of the Jamas did not make them materialistic in the sense of one of the inchoate philosophical systems called "materialism," or in the sense of Carvaka, whose motto was to make merry while life lasted, since he thought that the body turned to ashes turns not to life again manual on James Mr Warren has nicely put the difference between the Jama and these philosophical systems of thought "An alternative to the doctrine of a kind of almighty creator governing the universe," says the learned scholar, "is the theory of soulless materialist atheism which affirms that life and consciousness are the outcome of the massing and activity of material atoms, to be dissipated at death, but for those who find neither of these theories satisfactory there is the theory roughly outlined in this book, a theory which neither denies the existence of the soul nor starts with the presumption of a creator, but makes each individual the master of his own destiny, holds out immortality for every living being, and insists upon the very highest rectitude of life, up to final perfection, as a necessary means to permanent happiness now and hereafter " 2

Here arises the question, if there is no such being distinct from the world called God, what are the characteristics of the authority which is implicitly believed by the Jainas ? Unless the characteristics are known it may come to believing the words of an arbitrary and tyrannical law-giver. Furthermore, however the authority may be true, teaching presupposes true knowledge. Going to the very root of religion we find that the definition of religion as the relation between man and superhuman powers in which he believes is by no means philosophical, nor does it in any sense apply to Jainism. On the other hand it leaves unanswered the question of the essence of religion. "Man's desire for an explanation of the existence of misery, for its relief to extinction, and for a consequent increase of happiness, is the ground of religion." 3 The powers mentioned above are designedly not described as super-

<sup>1</sup> Radhakrishnan, op cit, p 380

<sup>\*\*</sup> Warren, Janussen, p 2 Min! Thou art thine own friend, why wishest thou for a "riend beyond thyself!"—Jacobi, SBE, xxn, p 33 \*\* Warren, op cit, p:



THE FELL NORMALISMS OF LORD STATISTICS.

Tom (Palic & CNS) of the Augus State of the 15 treen to Centur.

The Constructors Thomas Source

sensual, as visible detties would thus be excluded, and moreover they are superhuman, never in reality but in the estimation of the worshippers <sup>1</sup> Nevertheless this is a weakness which is more or less universal, and hence, naturally, the Jainas are not expected to be free from it Leaving this aside, we have already seen that Jainism is, as it were, a pure and perfect light thrown over the world by one who has subdued all his senses and passions, and who has thereby become free from all Karmas <sup>2</sup>

The Sāstrās that form the fundamental basis of Jainism are based on the teaching of such spiritual leaders as Pāršva and Mahāvīra, who once lived on earth in flesh and blood. Their teaching was first imparted to Ganadharas, who were the chief disciples of Jina, the omnipotent seer of the universal and infinite light, while they in their turn handed it over to a line of Gurus who come down to our own days. Thus it is with these Jinas that lies the source of all that we are going to say about Jainism in the following pages.

The sources for this are no doubt of a comparatively later date, and it is not difficult to distinguish between what was original and what was transformed For, as Charpentier has rightly observed, "the inflexible conservatism of the small Jaina community in holding fast to its original institutions and doctrine" has been its strongest safeguard<sup>3</sup>, and it is this conservatism that, in spite of periods of severe afflictions, has enabled the Jainas to preserve their canons to a large extent untainted. There are indications in bas-reliefs of the first and the second century A D of their authenticity, going back to a much earlier period, and its oldest elements "may very well go back to the time of the first disciple of Mahā īra, or at any rate to the council of Pāṭalīputra, which was held, according to tradition, under the Maurya king,

<sup>1</sup> Cf Tiele, op cit, p 2

<sup>ं</sup> रित्रोक्ट्रों प्राप्तिकारिकः क्ष्रास्त्रकेष्ण कृता स्पापः पार्च पद्त — Haribhadra, Saddarfana Samuconga, vv 45, 46 : "It is the opinion of Janium that only that know-ledge is true which is purged of the infatuating elements of anger, hatred, or other passions, that only be who is all-knowing is able to map out the path of rectitude which shall lead to final beatitude in life everlysting, and that omniscence is impossible in any in whom the infatuating elements are found to exist "—Warren, op cir, 19

Beginning from Indrabhūti and ending with Prabhava, Mahāvīra had altogether eleven Ganadharas

प्रकासकास्त्रस्य चौरतिनवरेन्द्रायद्यायाच्येत सामनागनमं तन्त्रस्य तु प्रकारवायरं सुपने
तिकास स अंद प्रस्यतामतो प्रतिविधानत्वयुः सृषकारः साह — Jäälä, Tikå, p 1
Charpenter, CH 1, p 169

Candragupta, at the end of the fourth century B C." 1 The transformations happened principally in matters of detail, and the unconscious modifications which all religions and institutions tend to undergo in matters of practice rather than in the principles underlying them

Coming again to the definition of religion we find that the chief functions of religion are the work of relieving misery, explaining its existence, and of increasing the real happiness of life shall now briefly see what has been the working of the Jama thought and how far it has succeeded in considering these difficulties and requirements of man's spiritual life According to Jamism, then, everything that there is, was, or ever will be, has been classified as either animate ( $J\bar{v}a$ ) or manimate ( $A\bar{v}va$ ), and has been defined as that in which there is Origination, Destruction and Permanence. It is with this Tripodi that Mahavira welcomes his great converts from the Brahman fold and his Ganadharas when they joined the Jama church, and, having received which, they composed the twelve Angas 2

This division of the universe, according to the Jaina metaphysics, into two everlasting, uncreated, coexisting but independent categories—the living (Jiva)—also used to connote life, vitality, soul or consciousness 3-and the non-living (Ariva)-is, according to the Jamas, a perfect division and as such unassailable The Ariva is further divided into Dharma, Adharma, Akāśa, Pudgala,4 and to these some also add Kāla 5 The Jīva, or the soul, except in its final stage of liberation (Nirvana), is always in combination with Ariva. and thereby brings into existence a kind of energy which is known as Karma, and which cannot conduce to freedom, perfection or

<sup>1</sup> Macdonell, India's Past, p 71, Jacobi, op cit, Int, pp xl-xlii, Ghosal, Dravyasamgraha, SBJ, 1, pp 3-4

<sup>\*</sup> स्कारजाना विपरीयस्थापुर्वकं स्कारजाङ्क etc - Kalpa Sutra, Subodhikā-Tikā, pp 112-118 इन्दर्भति त्रिपर्दी प्राप्य हादशांनी रचितवान etc -- Ibid , p 115 जाते संघे चतर्पैवं इन्द्रभृतिमभृतीनां विषरीं व्याहरत् मभु --Hemacandra, Trishashti-Salaka, Parva X, v 165, p 70

Stevenson (Mrs) op cit p 94

Things enjoyable by the senses, the five senses themselves, the mind, the Karmas, and all other material objects are called Pudgalas, or matters. All material things are ultimately produced by the combination of atoms. The smallest individual particle of matter is called an atom (Anu) In their atomic theory 'we place the James first, because they seem to have worked out their system from the most primitive notions about matter "-Jacobi, ERE 11, p 199

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> भेटाच धर्माधर्माकाञ्चपत्रला -Haribhadra, op est, p 50 Yogendrācārya in his Paramātma Prakāśa includes Kāla, v 142

peace. These Karmas, or deeds of the soul, in conjunction with matter (Pudgala) are either good or bad, and it is on account of them that the soul has to suffer all the experiences of this world process, including births and rebirths 1. So here hes the source of all our miseries, and hence to explain these two forms-Iiva and Ariva-and their mutual connections on a broad basis. Jama Sāstrakāras have put forward nine categories (Nava Tattvas), which are as follows

Jiva, Ariva, Punua, Pāpa, Āśrava, Samvara, Bandha, Nyriarā and Moksha 2 All these substances have been very minutely worked out by Jama metaphysics, but we need not go into all these details 3

Those forms that have consciousness belong to the first category - VIZ Jiva - and those that have not this quality are Anvas 4 As just remarked, in our worldly existence both Jiva, or the soul, and Ajiva, or the non-soul, go together, and thus the soul in combination with our body becomes the doer of all actions whether good or bad The soul in its pure state is possessed of Infinite Perception or Faith (Ananta-Darsana), Infinite Knowledge (Ananta-Jnana), Infinite Blise (Ananta-Sukha), and Infinite Power (Ananta-Virya) 5 It is all-perfect, enjoying as it does these four infinities, which the soul has a right to enjoy when it is in its true eternal character 6

Ordinarily however, with the exception of a few released souls (Mukta-Jīvas), all the other Jīvas (Samsārins) have their purity

1 " Matter is without consciousness, soul is conscious Matter has no choice but to be moulded by the soul The connection of soul and matter is material, and it is affected by the soul's activity The bondage is called Karma, since it is the Karma or deed of the soul It is material, forming a subtle bond of extremely refined Karmic matter which keeps the soul from flying up to its natural abode of full knowledge and everlasting peace "-Jami, op cit, p 26, कन्नी अभाजनं कर्न भोन्ना कर्नफलस्य च Haribhadra, op cit. v 48

# <sup>2</sup> जीवाजीवी तदः, पुरुषं पापमाञ्चवसंवरी । बन्धउच निर्जरामोधी नव तत्त्वानि तन्मते ॥

- -Haribhadra, op cit, v 47 Cf also Kundakundācārya, Pañcāstikāyasāra, v 108
  - 3 Cf Stevenson (Mrs), op cit, pp 299 311
  - चैतन्यलक्ष्मणो जीवो, यश्चैतद्वेपरीस्थान । सजीव. स
- <sup>4</sup> चैतन्यलक्ष्मो नोयो, पद्मेतहैपरीस्थान । स्ननीय. स Haribhadra, op cst, v 49 <sup>5</sup> "The Jainas distinguish between Darsana and Jāāna Darsana is the knowledge of things without their details-e g I see a cloth Jaana means the knowledge of detailseg I not only see the cloth but know to whom it belongs, of what quality it is, where it was prepared, etc. In all cognition we have first Darsana and then Jaana. The pure souls possess infinite general perception of all things as well as infinite knowledge of all things in all their details '- Dasgupta, op cit , 1 , p 129

Jann, op cit, p 1

and power covered with a thin veil of Karma matter which has been accumulating in them from beginningless time. The natural qualities of the soul are thus more or less obscured, and consequently various conditions of weal  $(Pun\eta a)$  and wee  $(P\bar{a}pa)$  are experienced. This is how we get the next two categories—viz Punna and  $P\bar{a}pa$ 

In Punya we include those matters that are connected with soul and are the result of good and virtuous actions. Those that are contradictory to these are called  $P\bar{a}pas^{\perp}Punya$  is the meritorious kind of Karma, while  $P\bar{a}pa$  is the simil kind of it. When the soul is thus striving under such auspicious (Subha) and mauspicious (Subha) Karmas it is helped by the activity of the mind, speech and body, which fact either helps the inflow of such a bar to it. It is here that we get Asrava, Sommara and Bandha

The activity of the mind, speech and body which makes the inflow of Karmic matter into the soul possible is technically called Aśrava, while the same sort of activity which acts as a bar to such an inflow is called Samana — The actual investing of the soul by this matter is called Bandha 2. This according to the Jaina Mata it is we who are responsible for our own condition — In whatever degree we are ignorant, in pain, unhappy, unkind, cruel or weak, it is because, since birth and even previously in the infinite past, we are and have been acquiring and incorporating into ourselves (Aśrava, Bandha)—by the attraction and assimilation of subtle, unseen, though real physical matter (Pudgala)—energies (Karma) which clog the natural wisdom, knowledge, blissfulness, love, compassion and strength of the soul, and which excite us to unnatural action "3

ं पुत्रमं सक्त्रीपुरगता ।—Harshadra, op crf. v. 49 पापै प्रश्चिपरीतं तु —Ibid. v. 50 ' विकाससाधानु हेतव । पानैच्या' संश्चित पात्रश्चे नित्रशासने ॥ सरसामहिरोधनु वस्त्री लोगस्य करेता ।

Warren, op ctt. p 5 "The natural perfections of the pure soul are sulfied by the different kinds of Karma matter. Those who obscure tight knowledge of details (Indian) are called Judiadeuraniya, those which obscure right perception (Dariandouraniya, those which obscure right perception (Dariandouraniya, those which obscure the bis-nature of the soul and thus produce pleasure and pain are Vedeniya, and those which obscure the right attitude of the soul towards. Inthis and right conduct, Machingio". Dasqupta, or ct. i, pp 106-191 In addition to these four kinds of Karma, devia Karma and Antarique Karma (Arma, Aloria, Karma, Alori

With all these handicaps in the form of Karmas none need be disappointed about his own spiritual growth. Though the Karmas of man are determining him in various ways, yet there is in him infinite capacity or power for right action (Ananta-Virua). so that Karma can never subdue this freedom and canacity though this may be suppressed from time to time by the influence of The Jama Sastras say that by means of a strict religious life and austerities all these Karmas can be destroyed, and the soul can ultimately achieve its natural state in Moksha. That is why Dr Buhler says "The accusation that Nataputta embraced fatalism must therefore be regarded as an invention and an outcome of sect hatred, as well as of the wish to throw discredit on their opponents" 1

Thus the purging of the Karmas, or rather their destruction, is called Nirjara, and the utter annihilation of all Karmas or the complete freedom of the soul from Karmic matter is called Moksha 2 Thus Niriara is possible by a change in the soul, or by reaping the effects of Karmas, or by penances before their time of fruition When all the Karmas are destroyed Moksha, or liberation, is effected 3

From the above characteristics of these different categories one thing is clear-that they are in one way or the other connected with the soul until it obtains the final release from corporeal sufferance by deification through a perfect disengagement from both good and evil It is due to this that Jiva, deluded by the Karmic forces, experiences ignorance, misery and wretchedness in this world Such a revolving of Jiva in this phenomenal world is called Samsāra, and to get free from this Samsāra, which is the result of the delusion of the soul, is to achieve Moksha, or final emancipation It is nothing extraneous to be obtained by Jiva, but it is merely its getting off from the clutches of Karmic fetters and achieving its own natural state 4

They determine respectively the duration of life, the character of our individuality, the family or the nationality, and the inborn energy which hinders or obstructs the progress or success of the soul

- <sup>1</sup> Buhler, op cit, p 32 (f Jacobi, I A, ix, pp 159-160 ै पहस्य कर्मग्र आहो यस सा निर्जरा मता। चात्र्यमिको वियोगस्त देहादेगोन्न उच्यते ॥—Haribhadra,
- op cit, v 52
- <sup>3</sup> विपासाञ्चयसा वा समैपरिज्ञाटो समीलालंबोगध्यंस. निर्मरा, कृत्यस्मैस्वयलस्य. मोख: Umāsvātīvācaka, Tattvārthādhagama Sūtra (ed Motilal Ladhaji), p 7, n
- चालान सभावसमयस्थानम् —Ibid . सभावनं सीस्थन् —Hemacandra, Yoga-##stra, Prakasa or chap x1 . v 61. p 1. MS . B O R I L . No 1815, of 1886-1892

In short, Moksha is a state in which the soul is quite free from all Karmic forces Karmas are like clouds to it, and when it gets absolved from them the perfectly pure spirit shines with all its lustre, like the open sun, and this is its Moksha In this process there is nothing like any one thing taking the place of the other. but merely the obstructive agent is done away with So when a bird gets free from its cage, what is meant is not putting anything else in the place of the cage, but only removing the cage. which acted as an obstruction to the freedom of the bird Similarly when the soul achieves Moksha it merely experiences what potentially is its own craving and nothing new, by the utter destruction of all forces-all Punya and Papa Karmas Thus when Moksha is achieved the pure and free Atma gets to its own natural state, liberated from the material body and its veils-that is to say, the absolved soul shines with all its refulgence, bliss, knowledge and power

Having thus understood the source of all conditions of weal and woe the question that arises now is how to attain Moksha Jainism scene to show a way out of the insery of life by proposing austerity, inward and outward, as the means. The way to Nirvāna is naturally revialed by Jina. It lies through the Rainatraya, or "the Three Jewels" of Samyag-Darásna (Right Bchef), Samyag-Jñāna (Right Knowledge) and Samyah-Cāritra (Right Conduct). Under a form at first sight perceptibly different we at once recognise here the Tri-Raina of the Buddhists—viz Buddha, the Law and the Samgha.

The "Three Gems" which according to the Jamas result in the spirit's attainment of deliverance, form the fundamental basis of Jama Yoga, which, say Hemacandra, is the cause of Moksha (Salvation) The first of these tells us that faith in Jina or in the Tatwas propounded by him is right beheft Its negative aspect is again scepticism of a kind which hampers all serious thought

<sup>ा</sup> सम्यग दर्शनकानचारिचाणि मोखमार्ग — Umāsvātīvācaka, op` cit , chap 1 , sūt 1 Cf Haribhadra, op cit v 53

Barth, op ett., p 117 "It is interesting to compare these Three Jewels with the Buddhist Tr-Ratina Buddhia, the Law and the Order, and with the Mohammedan Traid Happiness (khera), Mercy (Mera), Praver (Bandagi), and again with the Pärsi Holy Mind, Holy Spircth and Holy Diecch"—"Stevenson (Mrs), op ett., p 247

<sup>े</sup> चतुर्वमें चयर्थीमोञ्जो योगसस्य च कारदाम् ॥ ज्ञानकहानचारिषद्धं राज्यस्य च स —Hemacandra, op cit. chan 1. v 15. p 1

<sup>\*</sup> तकार्षयद्वानं सम्प्रदर्शनम् —Umāssātvācaka, op rit, chap 1. sūt 2 The Tattvas referred to here are the Nava Tattras mentioned above Haribhadra, op cit, p 58

All that Samyag-Darśana wants to achieve is that "instead of being blighted by cold logic and cunning sophistry, or eaten away by the corrosion of scepticism, it may grow into the tree of knowledge and fructify into the world-blessing fruit of righteous conduct". Thus the most important of the Three Jewels is Samyag-Darśana, because it saves us from the soul-emptying, puzzling void of scepticism. On the other hand, right knowledge enables us to examine in detail all that the mind has inculcated through convictions. In short it gives a right and clear insight into the same "Tattvas". Right knowledge is in fact knowledge of the Jaina creed or of the doctrines as laid down by Jina 2 Briefly, the intellect helped by faith finally helps to lead to right conduct, which is the goal

There may be right Jāāna and Darsana, but if they are not accompanied by Cāritra all is useless Right conduct consists in the strict observance of all the precepts laid down by Jina, through which Nirvana is attained. The goal being Mokvha, naturally right conduct must be such as to keep the body down and lift the soul. Succincity, it means giving up all sinful activities of the mind, speech and body.

In practical life this practice of right conduct is divided into two broad divisions. Sādhu-Cāritra, or the conduct of a Sādhu, and Grhastha-Cāritra, or the conduct of a layman; but we shall not enter into all these details here. For our purpose, suffice it to say that naturally the rules for ascetics are stricter than those for laymen, and provide, as it were, a shorter, though harder, route to Naraāna, which is the goal of the layman as well, but one which he reaches by a longer and slower process

On the whole the rigour of Jama discipline anticipates a great amount of strength of will and character before it can be easily taken up by anybody Beginning with the five great vows of non-killing (Ahimsā), truth (Satiya), non-stealing (Asteya), chastity

—Hemacandra, op ctt, chap 1, x 16, p 1 The Jannas acknowledge five kinds of Judinaand mark with great pricision the degrees of knowledge that lead to Omnivernee (1) Matt Jädina (seine-knowledge), (2) Sruda Jädina (testimons), (3) Itadha-Judina (knowledge of the remote), (4) Mana Parydya Jädina (thought reading), (5) Accide Judina (Omniscience)

Jami, op cit. p 54
त्रह्मानी ।
श्रवकाशस्त्रमदाह सम्प्रकार्न

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सर्वसावस्रयोगानां सागश्चारित्रमञ्चते —Jbid , chap 1, √ 18, p 2

(Brahmacarya) and non-attachment (Aparigraha), and the threefold restraint of the mind, speech and body, Jama discipling goes to the final stage of a man's spiritual career when he desires neither life nor death, and when he may take up the vow of Anaśana, which in a stricter sense means "fasting which precedes and ends with death" 2

The whole Jaina discipline has been so minutely and exhaustively worked out that it would make a study by itself <sup>3</sup> We shall merely state here in brief all that we have already said about the Jaina view of life and salvation, and then pass on to some other salient features of Jainism To sum up, in the words of Kunda-kundäcärva.

"The soul which is the agent of its own Karma, and the enjoyer of the fruits thereof, as conditioned by its own Karma, gets blinded by the veil of ignorance and roams about in the world of Samsāra, which is limited for the faithful and unlimited for the unfaithful.

"Suppressing of annihilating the veil of ignorance which clouds the faculty of perception and will, well equipped with the fibre Iewels, the undainted pilgiim that has conquered the suffering and pain due to environment, beckoned by the ideal of self-knowledge wades through the paths and reaches the Divine city of Perfection "4

Thus when once the soul, overpowered with the four Kasāyas (passions)—anger, vanity, intrigue and greed—and the senses, and perforce kept away from its natural state by good and bad energies called Karmas, gets free from all such obstructive and foreign forces, it is said to enjoy all the attributes of God <sup>5</sup> "By the absence of Karma, Omniscient and embracing the whole world in its view, it attains undisturbable, supersensual and infinite bliss" Really speaking such a soul puts forward the ideal of God in the

 $<sup>^1</sup>$  कहिंसा सत्प्रमस्तेयब्रह्मचर्योपरियहा । विमुक्तये ॥ — Hemacandra,  $op\ ct$  , chap i , v 19, p 2

<sup>।</sup> मरका व सवस्का — Uttarādhyayana Sūtra, chap xxx , v 9

<sup>1 &</sup>quot;The value of Jama philosophy lies not only in the fact that it, unlike Hinduism, has co related ethnical teaching with its metaphysical system but also in the amazing knowledge of thuman nature which its ethnic display "Stevenson (Mrs), op cit, p. 123

Kundakundācārya, Pancāstikāyasāra, S B J , m , 75 76

<sup>&</sup>quot;In a word, believers in the creation theory make God a man, bring him down to the level of need and imperfection, whereas Jamism raises man to Godhood and inspires him to reach as near Godhood as possible by steady faith, right perfection, right knowledge, and above all, a spotlesy life "—Jami. op ref. D. 5

Kundakundācārya, op cut, v 151 (trans Jaini, op cut, p 77)

Jama church, and once it has reached these heights it has never to fall. Says Umāsvāti

# दग्धे बीने यथाञ्चलां प्रादुर्भवित नाङ्करः । कर्नबीने तथा दग्धे न रोहति भवाङ्करः ॥

- "Just as when a seed is totally burnt, no sprout comes forth, so also when the seed in the form of Karma is burnt, there is no more worldly existence" <sup>2</sup>
- Thus, "though there is no such being distinct from the world called God, yet certain of the elements of the world when properly developed obtain defication. God is only the highest, noblest and fullest manifestation of the powers which he latent in the soul of man."
- It may not be out of place to remark that among such ommiscient souls some are called Tirthankaras because of the presence of the Karma called Nāma-Karma,<sup>4</sup> and whose one distinctive mark is their own natural awakening without anybody preaching to them, and who in their embodied condition preached and propounded the truth. The others are mere Kevalins, or Sāmānya-Sidāhas, who are disembodied, steady and bliss-unending <sup>5</sup> The Tirthankaras with their unique godliness propound divinity and with their extraordinary supernatural beauty, power, glory and lustre leave an everlasting impression over the world

Really speaking Tirthankara is a peculiar term of Jainsm I is very often used to denote one who forms the Caturrudha-Samgha (the fourfold order) of monks, nuns and male and female lay-followers, but, rightly speaking, a Tirthankara is he who sheds spiritual rays which bathe the ocean of this phenomenal world in a pure light, and it is through this that one is enabled to reach the heights of spiritual well-being. These Tirthankaras, by endowing fresh vigour, and giving new light and revival to Dharma, bless the world and leave it shead of all previous ages § It is natural

- ं कर्मसुपस्य करशेन भवतीम्परो न पुनर्नियमुक्त. कन्निटेक. सनातन ईम्बर: । Vijayadharmasüri; m cut. p 150
- <sup>8</sup> Umāsvātīvācaka, op ctt, chap x, sūt 8, p 201 अक्सेकोभृत. परमाला न पुन: कनैवानहीत भवितुत्र मुक्ति प्राप्य न पुनरपोण्यतार: — Vijayadharmasūri, op and loc ctt
- <sup>a</sup> Radhakrishnan, op et , 1, p 831 <sup>b</sup> Just as the Karma called Got.a-Karma came in the way of Mahāvira's being born to a Kahatriyān's so we get here Nāma-Karma নীৰ্ছনোনৰ্দ্ধ ন ঘন ক্লাছি —
- Hemacandra, op. ct., chap xi, v 48, p 80

  <sup>a</sup> Cf Jann, op. ct., p .

  <sup>a</sup> When a new Tirthańkara rises, the followers of the preceding ones follow him,

  as the followers of Pfariya followed Mahávíra "—Stevenson (Mrn), op. ct., p 241

that none else than the one who has rightly subdued all the good or had forces that surround the soul can attain heights, and as a mark of their great victory all Tirthankaras are called Jinas, or Victors "The soul which has perfect perception, perfect knowledge, infinite bliss and infinite power," says Yogendracarya, " is a perfect saint, and being self-manifested, is known as Jina-Deva (or the divine conqueror)" All these omniscient souls. after their span of life on this earth is over, reach final emancipation or Moksha 2 Thus Nervana or the final liberation of the Jamas is a state of being, without qualities and relation, and remote from all chances of rebirth Like the Buddhists, it is not an escape into Nirvana or nothingness 3 It is an escape from the body though not from existence "It is not the fact of existence which is the evil in the eyes of the Jamas, it is life which is bad "4 The body being separated from the soul, the animate being gains freedom from the trammels of the successive series of existences, and thus Nurvana is not the annihilation of the soul but its entry into a state of blessedness which has no end "(The liberated) is not long or , not black nor blue , not bitter nor pungent without body, without resurrection, without contact (of matter). is not feminine nor masculine nor neuter, he perceives, he knows, but there is no analogy (whereby to know the nature of the liberated soul), its essence is without form, there is no condition of the unconditioned " 6

Coming to some of the prominent features of Jainism, the first thing that would strike us most is the ideal of Ahmsa as propounded by it Kundakundācārya states that " $J\bar{r}v$  is conscious, formless, characterised by Upayoga, attached to Karma, the Lord, the agent, the enjoyer (of the fruits of Karma), the pervader of bodies (large or small), that which goes upward to the end of

<sup>1</sup> Cf Jaini, op cit, p 78

As a matter of detail we may observe that the Digumbars sect of the James agrees with the Buddhasts in maintaining that no worms has the capacity of attaining Nirodina. To the Digumbarss, before the can ever reach Makshe the has to undependent of the man, while to the Svefithinars the path of Maksha so open to all whether man or woman wifer saffireding type (Like man there is Airidina for woman), says Siketdyanickiya

m his "स्त्रीमृक्ति केवलिभिक्रमकरशयुग्मम "—Cf JSS, n, Nos 3 4, Appendix 2, v 2

<sup>1</sup> Buddhists seem to use their common word Nirona as connoting extinction not only of desire with which the James would agree, but also of the soul itself, which they would indignantly deny '-Stevenson (Mrs), op cit, p 172 Barth, op cit, p 147

Jacobi, SBE, XAII, p 52

Loka, being free from the impurity of Karma" Life to the Jamas is universally the same, and it is governed by the same immutable law of cause and effect. Not only is man endowed with Jiva, but also all creatures, including plants, animals, birds, insects, and even atomic and invisible beings, like the smallest particles of the elements of the earth, the fire, the water and the wind are endowed with the soul (Jiva) This hylozoistic theory, as Jacobi calls it, is an important characteristic of the Jamas, and "pervades their whole philosophic system and code of morals" 2 It is quite different from the animistic belief in the existence of spirits in stones, trees and running brooks 3 The latter had to be propitiated with bloody sacrifices, destroying other forms of precious lite, but according to the Jamas life in all its forms is sacred. and as it moves towards the same goal it is not to be disturbed or disintegrated by any kind of violence. This is the rationale or psychology underlying perhaps by far the most dominating characteristic of Jainism-viz the principle of Ahimsa 4

Ahimsā, as defined by Hemacandra, is as follows

# न यत्प्रमादयोगन जीवितस्य परोपसम् ।

"Not to destroy life, either five-, four-, three-, or two-sensed or immovable (i.e. one-sensed), even through carelessness is considered as keeping the vow of non-killing " $^5$ 

The implications of this doctrine are penhaps nowhere better illustrated than in a story contained in Hemacandra's Yogasāstra It is related therein that in the days of King Srenika there was a butcher named Kālasaukarika who was known for his cruelty He had a son named Sulasa, who was a great devotee of Lord Mahāvīra, and hence on grounds of religion he was on good terms with Abhayakumāra, the son of the King Srenika This butcher's mentality was so wild and fierce that it had become more or less impossible to win him over to the Ahimā of the Jainas Srenika being a strainch follower of Mahāvīra was very much worned at

- 1 Kundakundacarva, S.B. J., m., 27., cf. Dra. yasamgraha, S.B. J., 1, pp. 6-7
- 2 Jacobi, op cit Int , p xxxiii

Cf Smith, Oxford History of India, p. 53
 Hemacandra, op cit, chap , v. 20 p. 2 (For trans see Stevenson (Mrs), op cit, p. 234)

this, and so being actuated with a high sense of duty he told the butcher

# सूनां विमुख यत् । टास्पेडदमर्थमर्थस्य लोभाजनसि सौनिकः ॥

"If you leave your profession, I shall bestow wealth on you, for it is through greed of wealth that you are a butcher"

This request on the part of the king had no effect on Kalasaukarika With all light-mindedness he replied

# सृज्यायान नुको दोषो यदा जीवन्ति मानवाः । तान जातं स्रज्ञानीति ॥

"What harm is there in butchery by which human beings subsist? I am not going to leave it"

Thus when the king saw that there was no way open to him he put him into a dark well, where he was left hanging the whole night, but even there the but ther's mentality led him to draw figures of animals on the wall of the well and destroy them then and there After this he caught some dangerous disease and went to hell

Just after the death of his father Sulasa's relatives gathered around him and tried to persuade him to continue the family profession, but he told them "As life is dear to me so also is the case with other animals, and having seen such fruits who would be prepared to live by killing?" All this had little or no effect on Sulasa's relatives, and they even showed their readiness to share the fruits of his life. Then Sulasa, pretending to kill a buffalo, gave a stroke with his father's axe on his leg and fell senseless on the ground. After a short time he regained consciousness and addressed his relatives.

वन्या पूर्व विभन्न मन वेदनान । "Relatives! You (now) share my pain," but they could do nothing more than merely console him Then he again told them, as if reminding them of their original promise

चपानिवर्तनिर्म। न ने यहोतुनीहिष्ट तस्त्र नरहचपान् ॥ "If you cannot take this much misery how can you the miseries of hell ?" Thus Sulasa won over his relatives to his way of thinking, and having taken the twelve yows of the Jamas went to heaven !

<sup>1</sup> Hemacandra, Yogaśdatra (with his own commentary), chap 11, v 80, pp 91.95 Very often heaven is taken to mean Mokaha, but it is not so. To the Jainas Mokaha is that stage from which the soul has never to return. According to Jainism there is a limit to life in heaven, but when the soul reaches Mokaha it enjoys blass for ever.

The moral of this story is obvious It illustrates the extreme instence of the Jamas on the principle of Ahimaā, no less than the theory of Karma "Viler than unbelievers," says the Yogaśāstra, quoting the law of Manu to the effect that animals may be slair for sacrifice, "are those cruel ones who make the law that teaches killing"!

In their practical life also the respect of the Jainas for everything that has life is surprising, looking to the hurry and worry of this workaday world of ours. Whatever criticism we desire to offer about Jainism as it is in practice, there is no denying the fact that the great ideal of Ahimsā of the Jainas was actuated by feelings of love and friendship towards all beings, and hence for our purpose suffice it to make a mere statement of facts, and a few remarks based on them. To a Sādhu the rule of wounding nothing means that he must carry three articles with him—a straining-cloth for his diinking-water, a broom, and a veil before his mouth lest he might unconsciously swallow or crush any invisible animalcule "This ditty also in cessuates the ascetic to pluck in the most painful manner his bair, which, according to the original custom, he must do away with at his consecration—a peculiar custom of the Jainas, which is not found among the other pentlents of India."

Even so, for fear of outraging the vow of Ahimsā, a layman also observes so many precautions in daily life, but something which is rather striking is not to eat and, if possible, not to drink after sunset, that he might not swallow insects through mistake, and hence says Hemacandra "Who would take food at night when human beings because of their eyesight being obstructed by deep darkness cannot see the insects falling in the eatables?" a Looking to all these practices it is clear that "no Hindu sect has carried Ahimsā farthei—1 e respect for and abstinence from everything that has life? '4

In spite of all this rigidity of practical details, there is nothing to warrant the conclusion that Jaimsm, literally obeyed, cannot hold the world together, but would lead nations to subjection, inaction and begary "It is only prejudice and garbled accounts of Jaimsm that have led to its being misunderstood 'Do your duty Do it as humanly as you can' This, in brief, is the primary

<sup>1 (</sup>f Hopkins op cit, p 288

<sup>-</sup> Buhki, op ct, p 15

Hemacandra op ct, MS, chap m, v 49, p 8

Barth, op cut, p 145

precept of Jannsm Not-kıllıng cannot interfere with one's duties'' 1 The Janna Ahımsā is not the Ahımsā of a weakling but that of a brave soul which is or wants to be above all the evil forces of this world Hemacandra rightly based it on the maxim "Look upon other beings as you would look upon yourseff" 2 An instance from the Uttarādhyagana-Sūtra amply illustrates the Jana attitude towards the poorest, the lowhest and the lost.

Harikeśa was a Svapāka or Cāndāla — He became a great sage, possessed of the highest virtues, with his senses wholly subdued Onα when on his begging tours he approached the enclosure of a Brahmanical sacrifice, and observed

"O Brāhmanas, why do you tend the fire, and seek external purity by water? The elever ones say that external purity, which you seek for, is not the right thing

"You (use) Kusa-gr., s, sacrificial poles, straw and wood, you touch water in the evening and in the morning, thereby you injure living beings, and in your ignorance you commit sins again and again

"The law is my pond celibacy my bathing-place, which is not turbid, and throughout clear for the soul, penance is my incplace, right excition is my sacrificial ladle, the body the dried cowding. Karman is my fuel, self-control, right evertion and nanquility are the oblations, praised by the sages, which I offer."

Small wonder then that the Uttarādhynyana proclams "The Look at the holy Harikesa, the son of a Svapāλa, whose power is so great" "

J

This illustration also serves to indicate some of the moral vitres sought to be inculcated by the early Jamas. Really speaking, the characteristic feature of this religion is its claim to converselity, and at its back is that great and glorious ideal of Ahimsā, which puts before its saviours not the ideal of a hermit striving to secure his own redemption, but the ideal of a monk enrolled in a brotherhood, and striving to save others. "It declares its object to be to lead all men to salvation and to oren its aims—not only to the noble Arvan, but also to the low.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juni, op cit, p 72 <sup>2</sup> भारत्मवत सर्वेकतम् — Hema andra op cit, chap n v 20 p ,

born  $S\bar{u}dra$ , and even to the alien, deeply despised in India, the Mlecha " <sup>1</sup>

Besides this cosmopolitan spirit of ficely admitting any class of lay adherents into its fold, and thus to communion,<sup>2</sup> the feeling with which a Jaina is to look towards other faiths is itself creditable. It shows to what extent Jainism was carcful not to injure the feelings of others. Even Mrs Stevenson has to say "One of the unique glories of Jainism is that it, unlike most Indian-born religions, believes in the possibility of aliens reaching its goal "3 This catholic attitude of respect for others is a characteristic of some of the brightest luminaries of the Jaina church. Haribhadra begins his section on the Jainas in the Saddarśana Samuccaya with the words.

# पञ्चपातो न मंबीर न इष कपिलादिषु। यक्रिमहचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रह ॥

"Neither have I any partiality towards Vira, not do I hate Kapila and others Whose word is proper his conclusion should be accepted" 4

In addition to this greatly democratic constitution of the Jamas the ideal of Ahimis has also nourished and given due prominence to the discipline of confession within the Jama church Himis or injury to a certain extent is inevitable in human life, and hence a daily confession and a day-to-day consciousness of sins or wrongs committed during the course of the day is a necessity for the ultimate goal to be achieved. This may not be called the unique (tature of Jamism, but in the Jama church the prominence given to it is no doubt unique. Sāmāṇhā and Prathromana, the two disciplines which have directly resulted from it, play a very

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bublet op eat, p. 3. "The Jama community is only divided into 3 atos and Srainolas, and if in any part of India, the Jamas practically recognist the distinctions of caste at its just the same with the Christians and Maltonicians of Southern India, and even with the Bauddhas of Cyslon. This has nothing to do with the religion, its only the adoption of social distinctions, which are rooted too deeply in the mind of the Indian nation to be abolished by the word of a religious feature." I shoulk Salino Salin, IL, p. 3.

<sup>2 &</sup>quot;Hitun Tsiang's notes on the appearance of Nugrentha or Digambira in Kiapishi (Beal Si Yuki 1, p. 55) point apparently to the fact that they had in the North West at least, spread their missionary activity beyond the borders of India "—Buhlei, op et p. 1.

<sup>3</sup> Stevenson (Mrs), op cit p 213

<sup>4</sup> Haribhadra, op cit, p 39, sec also

important part in the lives of both the elergy and the laity. The Avasyaka-Sūtra of Sudharma goes to the extent of saying. "That is real knowledge which begins with Sāmāyika and ends with Bindusāra (the fourteenth Pūrva). The result of this is Right Conduct and the result of Cāritra is Nirvāna."

The vow of Sāmāyıka, by observing which one gets equanimity of the soul, lays it down that at least forty-eight minutes in a day must be given to meditation <sup>2</sup> The most essential portion of which—Karemi Bhante, etc.,—may be translated thus

"O Lord! I do Sāmāyıka I renounce all sınful activities Till I live, with mind, speech and body, neither will I do nor will I make others do them For that (sin) O Lord! I revert from them, I condemn them in the presence of my spirit and preceptor, and I vow to keep my soul free from such actions." 3

These were the very words uttered by Lord Mahāvīra just after he was consecrated as a Sāāhu 4 One of the definitions offered of Sāmā juka in the Ātasyaha Sūtra commented upon by Haribhadra is toughly as follows

"He has "ightly undergone the vow of Sāmāyuka who has attained the attitude of equality, which makes him look at all kinds of living beings as he looks tow rids himself." No kind of ascerticism (Tapas) can be of any good so long as attachment and antipathly (Rāga and Dīvesha) do not leave the soul. It is only when a man learns to look upon all living beings with equality (Samatva) that he can effect such a conquest over Rāga and Dīvesha."

Coming to Padikamanium or Sanskrit Pratikramana, we find herein a frank confession of sins and a sincere desire for their forgiveness. It is repentance for faults that already attach to the soul. "When engaging in Pratikramana—ve confession—Jamas think of the sins that they may have committed against any being possessing aimy Individe and ask forgiveness. At this time they also think of any getting which they may have created by sinning

etc "1 This is the natural outagainst the laws of sanitation come of a teaching that encourages civic and philanthropic virtues born out of the principle of Ahimsa, which in its active form means helping humanity in its struggle for emancipation. Moreover the social organisation of the Jainas is so designed as to carry out in practice the ideals briefly indicated above

We shall now pass on to a characteristic feature of Jama philosophy which has been considered as the distinct contribution of the Jamas to Indian logic. It is common with all religions to insist upon and provide for perfect knowledge. Every religion tues to teach man to go beyond the phenomenon Jamsm does the same, but with this difference, that it does not recognise the real from a restricted point of view

For this attainment of perfect knowledge Jainism has a philosophy of its own, and this is known as the doctrine of Suadvada or Anckantavada of the James "The doctrine of Navas or standpoints is a peculiar feature of the Jama logic "2 We have already seen that the Jama metaphysics starts with a dualistic division of the universe into  $J\bar{n} a$  and  $A \bar{n} a$ , and that in them lies the  $Tripad\bar{i}^3$ of Utvāda, Vuaua and Dhruva, respectively meaning Origination, Destruction and Permanence Here Origination means no new creation, because to the Jama mind the whole universe of being has existed from all eternity. This Gung of Origination (Utnada) is just to show that in a permanent universe-permanent meaning having no origin-there is always origination of its modes of manifestations 4 Thus everything that is Sat, or the conception of being to the Jama mind, is neither the absolutely unchangeable, nor the momentary changing qualities or existences, but involves "Being then, as is testified by experience, is that which involves a permanent unit, which is incessantly every moment losing some qualities and gaining new ones" 5 This is, in short, the theory of Indefiniteness (Anekāntavāda),6 or "what we may

```
1 Stevenson (Mrs), on cit p 101
```

# येनोत्पाटव्ययभीव्ययकं समञ्जीत्यते । जननधर्मकं वस्त तेनोकं मानगोचर:॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Radhakrishnan, op cit, 1, p 298 <sup>3</sup> वस्तात्र्यं योत्पाद्व्यप्रीयात्मकम —Hemacandra, Syūdvādamanjarī, p 168 Cf ibid, vv 21 22

<sup>4</sup> Cf Warren, op cit, pp 22 23

<sup>-</sup>Haribhadra, op cit, v 57

Dasgupta op cit, 1, p 175

जीवाजीवलखणमः, जनस्पर्मात्मकमेव -Hemacandra, op cut, p 170

call the relative phiralism of the Jamas as against the extreme absolutism of the Unanishads and pluralism of the Buddhists "1 It is on this that the Suadvada dialectics of the Jamas are based these premises it is obvious that concerning a given Padartha we can make from a divergent point of view, different, apparently contradictory, statements "2

The innumerable qualities of a thing cannot be predicated in one statement, but they are all implied by any statement which predicates one of the qualities of a thing. Everything has to be considered in four different aspects—the matter (Dravya), space (Kshetra), time (Kāla), and nature (Bhāna). This is why "the doctrine of Suadvada holds that since the most contrary characteristics of infinite variety may be associated with a thing, affirmation. made from whatever standpoint (Naug), cannot be regarded as absolute"3 Thus to observe a thing in its various aspects from different points of view is what is meant by Suadvada "It is the method of knowing or speaking of a thing synthetically '4

Very often Syādvāda has been described as the doctrine of scepticism,5 but it is more correct to call it the science of "the assertion of alternative possibilities" 6 "The Syadvada doctrine," says A. B. Dhruya, "is not a doctrine of doubt. It enables a man to look at things with a wide and liberal view. It teaches us how and in what manner to look at things of this universe "? It neither affirms nor denies the existence of a thing,8 but only states that a thing is or is not, or is what is described to be from one out of several points of view with which reality might be comprehended "The dynamic character of reality consists only with relative or conditional predication - It does not deny the possibility of predication

<sup>1</sup> Disgupti, op cit, 1 p 175, नेकानि मानानि अनेकमान इति — I récshāvasyaka bháshyam v 2186, p 895

<sup>2</sup> Belydkir op cit p 112

<sup>3</sup> Dasgupta, op cit, p 179

<sup>4</sup> Warren op est p 20 4 (f Hultzsch, F I vn., p 113 "In contrast to the Nihilistic Buddhist, the Jama assumes a doubtful attitude, so that he is termed the 'may be philosopher,' Syddvadni in opposition to the Buddhist, the philosopher of 'the void' '—Hopkins, op (at p 291

<sup>6 (</sup>f Fleet I t, vii p 107 The view is called Syadvada, since it holds all knowledge to be only probable. Every position gives us only a perhaps, a maybe, or a Syat We cannot confirm or deny anything absolutely of any object. There is nothing cert un on account of the endless complexity of things - Radhakrishnan, op cit i p 302

<sup>7</sup> Kannoomal Suptabhangi Naga, Int , p 8

<sup>\*</sup> उपाधिनगपहितं वि**रुद्ध** नाचेप्यसम्ब सन्याच्यते 🗨 ।

Every proposition is true, but only under certain conditions—

1e hypothetically There is nothing certain on account of the
endless complexity of things. It is the use in seven different
ways of judgment which affirm and negate, severally and jointly,
without self-contradiction, thus discriminating the several qualities." Answering the seven questions from the seven points of
view is called Saptabhangs-Naya, or Pluralistic arguments. This
philosophical doctrine is very abstruse and recondite. It is highly
technical, and we cannot do better than produce the following
exposition of it.

"The great contention of the Advartins was that there is only one really existing entity, the Atman, the One-only without-asecond (Ehamer advitinam), and that this is permanent (Nitua), all else being non-existent (4-sat), a mere illusion. Hence it was called the Atma-vada, Eka-vada or Nitua-vada. Their stock argument was that just as there are no such entities as cup, far, etc these being only clay under various names and shapes -so all the phenomena of the universe are only various manifestations of the sole entity, Atman The Buddhists on the other hand said that man had no real knowledge of any such permanent entity pure speculation, man's knowledge being confined to changing phenomena-growth, decay and death. Then doctrine was therefore called Antiquevada Clay as a substance may be permanent. but as a jar it is inopermanent -- may come into existence and perish In other words, being is not simple, as Advantins assert, but complex, and any statement about it is only part of the truth various possibilities were classed under seven heads (Sapta-bhangi). each beginning with the word Suat, which is combined with one or more of these terms Asta ('is'), Nasta ('is not'), and Avaktavua ('cannot be expressed') Thus you can affirm existence of a thing from one point of view (Suat-asti), deny it from another (Suāt-nāsti), and affirm both existence and non-existence with reference to it at different times (Svat-asti-nasti) If you should think of affirming both existence and non-existence at the same time from the same point of view, you must say that the thing cannot be spoken of (Suat-araktavuah) Similarly, under certain circumstances the affirmation of existence is not possible (Suatasti-graktavuah), and also both (Suāt-asti-nasti-graktavuah)

¹ Radhakrishnan op ett, ı p 302, स्याद्वारो हि सायेष्ठासर्वेकस्मिन सदस्रश्च-निम्नानिम्नाद्वानेकपर्मान्युरम्म । - Vijayadharmasüri, op ett, p 151

is meant by these seven modes is that a thing should not be considered as existing everywhere at all times, in all ways, and in the form of everything. It may exist in one place and not in another, and at one time and not at another." 1

"The solution of Jaimsm is thus a reconciliation of the two extremes of Vedāntsm and Buddhism on grounds of common-sense experience" Both Jacobi and Belvalkai take it as in opposition to the agnosticism of Sañjaya Belātthiputta "Whereas Sañjaya had said, 'I cannot say if it is not,' Mahāvīra declairch, 'I can say that the thing in a sense is, and I can say that the thing in a sense is not.' '

In short, Syādvāda is a unique teature of the Jaina philosophy. No better example of the clarity, subtlety and profundity of the Jaina intellect could be given than this. Mahāvīna might be safely credited with the invention of this part of the Jaina dialectics and the The earliest mention of this in the Jaina canonical literature according to Dasgupta "probably occurs in Bhadrabāhu's (433-357 BC) commentary of Sātrakrtānga-Nirijukti." This statement on the part of the learned scholar is based on the authority of the late Dr. Satis Chandra Vidyabhushana, who has used the following verse of the Nirijukti as the basis of his inference

स्त्रियसय किरियाश सिक्किरियाशं च होइ चुलसोती। सबाशिय सम्रद्धी वेशक्रयाशं च बन्नीसा॥

"180 of the Krıyāvāda, 84 of the Akrıyāvāda, 67 of the Ayñānavāda and 32 are of Vaɪnāyıkavāda"?

It seems from this that the late doctor was under a wrong impression that the above verse of the Niryukhi contained a reference to Saptabhangi-Naya As a matter of fact we get here an enumeration of the thice hundred and sixty-three divisions of the four heretical creeds believed by the Jamas 8 Really speaking, in

- 1 Cf Bhandarkar, Report on Sanskret MSS 1883 1884 pp 95 96 Ruc (E P), Kanarese Literature, pp 23 24
- $^3$  Dasgupta, op  $\dot{ct}$  , i p 175  $^3$  Belvalkar op ct , p 114 ~G Jacobi, SBE , xiv , p xxvii , Belvalkar and Ranade, op ct , p 434 n .534 ff
  - 6 Cf Belvalkar, op cit, p 114
- Dasgupta, op cit, 1, p 181 n 1 Vulyabhushana, History of the Mediaval School of Indian Logic, p 8, History of Indian Logic, p 167
  - Sütrakrtänga (Agamodava Samiti), v 119, p 209
- 6 Cf Jacobi, op cit, Int, p xxvi, ibid, pp 815 ft

our opinion the earliest mention of the Seven-Nayas and of the Syādāda philosophy of the Jainas lies in the Sthānānga, the Bhagazatī and the other canonical books of the Jainas ' Finally, to quote Lala Kannoomal "The philosophers teaching this doctrine have written voluminous works to explain and expound its truth, to explain its subtleties. If this method of thinking is adopted in looking at the various religious tenets and philosophical creeds prevailing in India, which appear to be mutually conflicting, occasioning considerable differences of opinions, a perceptible change towards the reconciliation might occur "2"

If Ahimsā may be generalised as the fundamental ethical virtue of Jamism, Syādvāda may be described as the central and unique feature of Jaina metaphysics, and the explicit denial of the possibility of a perfect being from all eternity with the message of "Man' thou art thine own friend," as the centre round which circles the Jaina ritual. All this combined with the ideal of Ahimsā teaches.

He prayeth well, who loveth well Both man and burd and beast, He prayeth best who loveth best All things both great and small, (COLERIDGE)

and that is why a Jaina always says

# सामेमि सञ्जाने, सञ्जे जीवा सर्मतुमे । मेजी में सञ्जभूरसु, वेरं मण्डलं न केशाइ ॥

"I forgive all souls, let all souls forgive me I am on friendly terms with all, I have no enmity with anybody" 4

Now to misunderstand or to misinterpret any of these features is to deliberately judge in a wrong way what is properly called Jainism Let us be candid then, and concede that Mahāvīra's ideals were lofty and holy, and that his message of equality of mankind and of all living beings proclaimed to the caste-stricken and Yagna-ridden people of India was large-hearted and benevolent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sthánánga (Ágamodaya Samiti), p. 390, sút 552, Bhagavafi (Ágamodaya Samiti), sút 469, p. 502. For further references see Sukhlal and Becherdas, Sammatiarka of Siddhasena, in: p. 441, p. 10.

<sup>\*</sup> Kannoomal, op cut, Int, p 7

Dasgupta, op cit, p 200
Avasvaka-Sūtra, p 763

ıv

With these few words about the reformed church of Mahavira we shall now very briefly deal with some of the most important schisms in the Jama church. And we shall in conclusion place a few considerations before the reader as to how the Jaina community could manage to survive all these insurrections in the Samgha of Lord Mahayira

As usual with the life of all prophets and reformers unfortunately the church of Mahayira had also to face in its own days and afterwards a group of heterodox teachers, including those that are known to the Jamas as the seven Ninhagas-Sanskiit Ninhacas 1 -meaning those who propound something else than what the Jina has meant. The seven Nunhavas are Jamah, Tisagutta, Asadha, Asyamitra, Gauga, Chalue, and Goshtamahila 2 Of these the most prominent and also the most dangerous rival of Mahavira was Gosāla Mankhalmutta--who is evidently identical with Mankhalı Gosalo mentioned in the Pali Satras as one of the "six heretical teachers" and opponents of Lord Buddha 3 Little is known about him and about the sect of the Auvikas of which he was the founder. We are practically in the dark "regarding the doctrines and practices of that ascetic community, which would seem to have, at one time, rivalled in numbers and importance the two still existing great communities of the Buddhists and Jamas '4 After Gosāla we may just mention Jamāli, the son-in-law of Mahavira, Tisagutta, a holy man in the community, and others 5

Gosala first met Mahavira at Raggorha, and there he at once became his disciple. He was called Gosala because he was born in a cowshed 8 His father was a mendicant frian, and all these

<sup>।</sup> सन्नर शिवटगा 1 बहरय वक्रमाशस्य -- Arasyaka Sütra, v 778, p 311, लय सप्रतिहरक्तकर्प लिखात - Merutunga, Vicarasreni, J.S.S., H., Nos. 8-4, Appendix, pp 11 12

<sup>2</sup> Bhagavati Sutru (Agamodaya Samiti) n , pp. 410 430

Jacobi, Kalpa Sătra, Int. p. 1
 Hocenle, Uâsaga Dasao n. Int. p. vi. (f. Buhler, I.A., v., p. 362

b ' In the fourteenth year of Mahayira's office as a prophet his nephew and son in law Jamah headed an opposition against him and similarly, two years afterwards, a holy man in the community named Hsagutta made an attack. Both these merely concerned Jamali however, persisted in his heretical opinions till his death -- Charpentier, (HI ) p 163

<sup>6</sup> Kaipa Sūtra Subodhikā Tikā, p 102 Gosāla, son of a professional mendicant, Mankhali and his wife Bhadda He saw the light of day in the cowshed of the wealthy Brahmana Gobahula at Savatthi 'Sastri (Bancrpi), I B O R S No. p 55

ercumstances combined to show the humble origin of the founder of the community of religious mendicants called the Ajīvikas¹ "In the seventh Anga . a man, Saddala-putta, is said to have been received by Gośala into the Ajīvika community, and the Bhagavatī-Sūtra, the fifth Anga, gives us an account of the life of Gośala as the acknowledged head of the community. Though the Buddhist scriptures also frequently mention Gośala Mankhaliputta as one of the leaders of the six religious mendicant communities whom Buddha singles out for special animadversion, they never explicitly connect him with the Ajīvikas, or state that he was their leader. But that on this point the Buddhist tradition did not really differ from the Jaina is shown by the fact that both attribute to him the holding of the religio-philosophical doctrine of the negation of the free-will and moral responsibility." 2

We have already seen that the period under considerationwhen the religious life of ancient India was undergoing such radical change—is the rationalistic age of our history. It is the formative period which produced great individual philosophers like Gośāla Mankhaliputta, Sañiava Belättaputta, and others Really speaking. India was then passing through a period of such religious enthusiasm we must emphasise the fact that philosophy in this period not only ceased to be a purely academic or ritualistic affair divorced from life and conduct, it developed strong and eccentric personalities and introduced all manner of strange practices and It must be put to the credit of these 'heretic' freethinkers that they brought philosophy into the open and compelled it to concern itself with the daily life and conduct of the people Thus of the sect of the Aijvikas to which Mankhali Gośāla belonged we read-'They discard all clothing, they dispense with all decent habits, they lick their food out of their hands will not eat fish or flesh nor drink liquor or grue! Some of them beg at one house and accept but one handful of food, others at two or seven Some take food only once a day, others once in two days, others once in seven days, others once in every half-month' And this was by no means an isolated or exceptional case would seem as if a sort of premium was set upon boldness and

 $<sup>^1</sup>$  The name "Ajivakas," it appears, was originally meant to stigmative Gośala and his followers as "pricsisionals," though no doubt in later times, when it became the distinctive name of a mendicant order, it has no longer that offensive meaning —Hoernle,  $E\,R\,E_1$ , p. 259  $^1$  bid

originality of conception and independence and eccentricity of practice  $^{\prime\prime}$   $^{1}$ 

Thus it is clear that in Gośāla Mahāvīra had one who was no only not an asset or a source of strength to his Samgha, but had one who acted as a great obstruction to the progress of the Jama church in the early days of its reformation and this comparatively strengthened the position of the Buddhists, and gave a severe blow to the rising influence of Mahīvīra. So the consequences of this meeting of Mahāvīra and Goṣāla were certainly disastrous for both the teacher and the disciple. "The two men were so different in character and temper that after six years, owing to the misincrity and trickery of Goṣāla the companionship was dissolted."

Having separated from his master Gošāla made his headquarter in the house of a potter-woman at Stāvastī and seems to have gained considerable influence there. Soon after his separation from Mihāvīna he proclumed that he had attained to the highest stage of saintship, that of a Jina. "This claim was put forth two years before Mahāvīna himself hid reached his perfect enlighterment." But according to the Jaina tradition it is only in the fourteenth year of his career as a prophet that Mahāvīna happened to yest Stāvastī and there for the first time he seems to have seen Gošāla in the last days of his lite. It is also recorded that the dual and unsteady nature of Gosāla asserted itself, and later on he seems to have repented. In sundesirable conduct against his master?

Bely dkar and Ranade History of Indian Philosophy ii pp 460 461

 $<sup>^{2}</sup>$  . The bow of contention we satheory of reasonation which Goslia formulated from his observation of periodical remnation of plant lift, and generalised it to such a cyclin tasks minimize to all forms of life. Barna, IDL in p. 8. Cf. also Sastif Ranging operators at p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Horink op (et p 27) Gosalt having learnt from hun the possession of the tripleton or power of ejecting flame and having learnt from certain of the disciples of Parsamathi, what is technically called the Mahhimmilla of the eight Ingress, intending probably their explored doctrines set up for himself is a Jina and quitted his master "—Wilson op (et a. pp. 297-208).

<sup>•</sup> स्वामिन पाश्चीतिस्फाटित श्रारस्यां तजोनिसर्गमातापचित — Arasyaka-Sütra, p 214

<sup>6</sup> Charpentier CHI i p 159

<sup>\*\*</sup>Some Jamas believe that because he so smerrely repented before his death, he went not to hell, but to one of the Detalokas-re heavens "—Stevenson (Mrs), op ct., p. 60.

<sup>\* (</sup>f. ibid.— His last act was to in knowledge to his disciple the truth of Mahāsīra's statement respecting himself and to instruct them to bury him with every mark of dishonour and publicly to proclaim his shame. "—Hornele, op. et i. p. 280

With all this there is one point which need not be overlooked The relationship between Mahavira and Gośala, or, in other words, the relative position of Mankhaliputta in the great wave of religious enthusiasm in India, needs some definite explanation. Dr Barua seems to be under some delusion when he says "Suffice it to say, that the evidences from either the Jama or the Buddhist sources of information, do not bear out the Jama pious belief that Gośāla was one of the two talse disciples of Mahavira, and tend 1ather to prove the contrary I mean that if the historian be called upon to pronounce a definite opinion on this disputed question he cannot but say that indebtedness, if any, was more on the side of the teacher than on that one who is branded by the Jama as a false disciple "1

The delusion under which the learned scholar is labouring in that Mahāvīra first belonged to the religious order of Pārśvanātha, and that after one year, when he became undressed he somed the Anvikas 2 This is a hypothesis which not only disregards the authentic Jama sources and traditions, but it shows an utter ignorance as to why the very followers of Gosala were called Anyikas As seen above, the distinction between the Dharma of Parsya and the Dharma of Mahavira was a deliberate move on the part of the latter, and that the term Ajivika was a term of contempt which was used by the Jamas and others to show the real nature of the Ajivika sect 1. Thus it is impossible that Mahāvira should have joined the order of the Ajivikas, neither was there a sect like this existing before Gosala openly revolted against his teacher. since Gosala himself was the originator of it

It is an open fact that what little we know about Gosāla and his followers is based on either the Buddhist or the Jama annals "Their statement must, of course, be accepted with some caution . but their general trustworthiness is guaranteed by their agreement in all essential facts. This agreement possesses all the more value as the statements come from two independent sources of information "4 A few isolated fragments which we can thus gather are. really speaking, not material which can entitle us to say that "indebtedness, if any, was more on the side of the teacher than

<sup>1</sup> Barua, op (tt., pp. 17-18

<sup>\* (</sup>f ibid

<sup>3 &</sup>quot; It is clear that in the mouth of the Buddhists, Ajivika' was the term of reproach applicable to a Maskarin or Fka dandin of the baser sort '-Hoernic, op cit, p 260

<sup>4</sup> Ibid p 261

on that one who is branded by the Jamas as a false-disciple" This becomes especially so when we know that the very traditions with the help of which we come to such a sweeping conclusion say something contrary to it

The first point that the reputed doctor would like the critic to consider before judging one way or the other is "that the priority of Gosala regarding Jinahood before Mahavira can be established beyond doubt by the history of Mankhaliputta in the Bhagavati. confirmed in some important respects by the history of Mahavira in the Kalva-Sūtra " 1 We wish this point had not been put for the consideration of

the critic. It seems as if the writer wants to raise a deliberate misunderstanding about the whole episode. Nowhere in the Sūtras. nor anywhere else in the whole of Jama literature, is Gośāla said to have attained Jinahood What is said, as just remarked, is that Gosala became a self-styled Jina or Tirthankara 2 "Buddha charged him with incontinency" 3 So also did Mahavira is equally emphatic about it. In a dialogue in the Sūtrakrtānga between Ardraka, a disciple of Mahāvīra, and Gosala the latter is reported to have said "According to our law an ascetic commits no sin has intercourse with women "4 He charges his followers with being "the slaves of women," and says that "they do not lead a life of chastity "5 How could such a person who had become so notorious with his antinomian doctrines be expected and be said to have attained Jinahood? This sounds particularly strange when furthermore, the fact of his becoming a Jina is based

At another place the writer refers to the six previous births of Gosala, with their particular periods as laid down in the Bhagavati-Sutra and concludes "The Bhagavati account of the past reanimations of Gosala, quaint and fanciful though it is, enables the historian to carry back the history of the Ajivikas for 117 years counted backwards from Gośāla "6 It seems that the popular tradition of the twenty-seven previous births of Mahavira has

on the authority of the Jama canon itself

<sup>1</sup> Burua op cit p 18

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सजिगे जिसम्बद्धारी सकेरली केवलिप्पलावी farts -Bhavavati Sütra (Agamo daxi Samith) xp 163 (f. Longda Sitta p 214 (harpentici, op cd. p 130 

2 (f. Horrik op ct. p 26) (f. Longda Sitta p 214 (harpentici, op cd. p 130 

4 (Lody S. S.) x, y 411 

Ibid pp 245 270 Vijava Rājendra Sūra, Abhidhdaardjandra, u, p 103

Barna, op cit p 7

<sup>69</sup> 

been set aside here One does not know what entitles the writer to come to something like "the pre-Makkhah history of the Ajivikas" 1

In this fashion Dr Barua has put forward a few more points for the consideration of the critics, but everywhere, as he has himself said, his has been "a tremendous effort of imagination" <sup>2</sup> To go through, step by step, all the reasonings that he has put forward for maintaining his hypothesis based on his "intellectual sympathy" <sup>3</sup> towards the Ajivikas would practically mean writing a small thesis on Gośala We need only say this much, that the learned doctor has mostly tried to disprove the Jaina and the Buddhist traditions with their own help Moreover these are the traditions "which," observes Dr Jacobi, "in the absence of documents deserve most careful attention" <sup>4</sup>

With all this it may be granted that "Gośala's philosophy was not entirely a new growth in the country "5 It is certain that in the close environment of several conflicting theories and mutually contradictory dogmas what little Mahāvīra could achieve for the Jama church was no doubt interconnected in the organic development of Indian thought 6 Moreover, as observed by Dr Jacobi, it can also be said within its own limitations that "the greatest influence on the development of Mahavira's doctrine be ascribed to Gośala, the son of Mankhali "? This is because both the theoretical and practical life of Gosāla probably had an abiding effect on the mind of Mahavira To repeat Gosala was theoretically a fatalist. He believed that "there is no such thing as exertion or labour or power or vigour or manly strength. but all things are unalterably fixed " 8 While in his practical life he was "living in incontinency" (Abrahma-cary-vasa) 9 Thus naturally "the sin and shame of his life emphasised the need for stringent rules for the order, and the doctrine of absolute fatalism was to result in non-moral conduct. Jainism avoids this

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barua, op cit p 7

<sup>2</sup> Ibid , p 22

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Jacobi, op cit Int , p XXIII

Barua, op cit. p 27

<sup>•</sup> While Sañjava's dudecties was mainly negative, Gosala, by his 'Teranya,' or three-membered dialecties of 'it may be' 'it may not be,' 'it may both be and not be, had already paved the way for Mahāvīra s seven membered Syddrāda' "-Belvalkai and Ranade, op cit, pp 456 457 Cf Hoernle, op cit, p 26.

<sup>7</sup> Jacobi, op cit, Int, p xxix

<sup>\*</sup> Hoernle, ( tase ger-Dasdo, 1, pp 97, 115 116 (f ebid, 11, pp 109 110, 132

<sup>·</sup> Manhima Nikaya, 1, 314 ff (f Hoernic, ERF, 1, p 261

determinism by teaching that, though Kaima decides all, we ourselves can affect our past Kaima by our present life "1

Thus if at all Gosāla had an influence on the formulation of the reformed Jana doctrine, and on the career of Mahāvīra, it is only thus far and no further. In addition to this we may add once again that just because of these unhappy schisms in the Jaina church "Mahāvīra's chances of founding an all-India religious movement were seriously nonardivad." 2

This much about GoSala himself. We have already seen that in the fourteenth year of Mahavira's life as a prophet Gosala died This event naturally coincides with the fact that he died 16 years prior to Mahāvira, deducting 14 years from 30 of Mahāvira as a prophet Thus based on the date of Mahavira's Narvana, which we have taken as approximately between 480-467 b.c. Gosāla's death must be placed somewhere between 496-483 B.C. down in the Bhagarati-Sūtra, this date of Gośāla is supported also by the fact that his death was coincident with the great war between King Küniya (Ajātasatru) and King Cedaga of Varsāli for the possession of an extraordinary elephant 3. This clephant was given by Küniya's father, King Bimbisara, to his vounger son Vehalla by his wife Cellana, a daughter of King Codaga Having usinged the throne, Ajātasatru tried to get the eleph int from his younger brother, but the latter ran away with it to his grandfather in Vaisāli. "Kūniva having failed peacefully to obtain the extradition of the fugitive commenced war with Cedaga 4 Thus the war which must have taken place somewhere about the time when Kumva took upon himself the regal power, can be placed c 496 BC

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Stevenson (Mrs) op (it p 60). It was probably owing to Gosila s conduct that Mahiyua udded vivos of chastiv to the lour yow of Pirry unithals order. — Bud p 90. Cf. disorbid p 185. Horink op (it p 26).

<sup>\*</sup>Sixtr (Bincip) opent p 56. I rom the oth to the 3rd century B c Puddhism under a common heads spread all over India and become Disided coursel crippled Junism at the start. But the Junes have the sittsfatton of knowing that the once powerful Juvok is surray only is a memory. But p 58

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hoemle U. donga Davia Appendix I р.7 енейгалица аць жине сып ченбияе Выадами (Uzmodix v Sumti) р. 46 мй. 900. (f. Hemsendra, Treshashti Śalākā, Para S. vv. 205. 206.

<sup>4</sup> Hoemi ap ind loc est (f ilso I wnex, Kathākosa, pp 178-179 न त्यास्त्र) युडमाला भागाति - Kasqaka Sātra p 684

Di Hoemle tiking 184 n c as the date of Mahavira's death, puts  $\epsilon$  500 n c as the date (approximate) of Govila and of the war between Ajātasatru and his grandfather  $\ell f$  Hoemle, FRI 1 p 261

Approaching the Ājīvika sect of the Jainas from an historical point of view we find that the sect did not die with its leader Looking to the relation of the Ājīvikas with the Buddhists we see that the latter have "no cause for special resentment against either an Ājīvika or a Jaina Buddhist rulers like Ašoka and Dašartha bestow cave-dwellings on the Ājīvikas at Barābar and Nāgārjunī Hills in the same spirit as they build Stūpas for the Buddhists or order alms to the Brahmans, elsewhere The later resentment of the Buddhists centred round not the Jaina or the Ājīvika tut the Brahman" 1

The earliest mention of the Ājīvikas occurs in a brief record of the thirteenth year of Asoka—that is osay, in 257 b c 2—incised on the walls of two rock-hewn caves on Barābar Hill, near Gaya It runs as follows "King Piyadasi, in the 13th year of his reign, bestowed this cave on the Ājīvikas" 3

The next mention occurs in the celebrated Pillar Edicts of Asoka, where, referring to the functions of his censors of the Law of Piety, the emperor has included the Ājivikas as one of those who will be looked after by them ' "Again, in the twentieth 'regnal year,' 250 B c , the sovereign presented a third costly rock-dwelling to the Ājivikas " 5 A further early mention occurs in a brief record, incised on the walls of three rock-hewn caves on Nāgārjuni Hill in the first year of the reign of Asoka's successor Daśaratha—e in c 230 B c. It runs as follows "This cave was bestowed by His Majesty Daśaratha, immediately after his accession, on the venerable Ājivikas, to be a dwelling-place for them, as long as sun and moon endure" '  $^6$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sastrı (Banerjı), op cıt , p 55

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Taking Aśoka's coronation as about 270 269 B C Cf Smith, Aśoka, p 78 (3rd ed ),

Mookerji (Radhakumud), Aśoka, p. 37

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hoernie, op. cit., p. 286. Cf. I.A. vx., pp. 361 ff. Smith. Ašoka, p. 144 (10). Asoka seems to have inherited his partiality towards the Ajivikas from his partials, "if we may believe in the legends. The Moddomwaffied (p. 128), as has been already noticed, refers to the family-proceptor of his mother, Queen Dharma, being an Ajivika of the name of Janassian (devug kalipage) Janassion name sich affitika), whom King Bindusära summoned to interpret the meaning of the Queen's dream before the birth of Asoka, while in the Durghondand, chap xxvi), Bindusära himself summons the Ajivika ascet c Pingalavatsa for the examination of all his sons to find out who was the bist to be his successor on the throne. "—Mookery (Radhakumud), op. cit, pp 64-65. "The Ajivika saint Pingalavatsa, summoned by the King, judged Ašoka as the fittest of his ons for the throne."—Dind. p. 8

mith, op cit, p 155, EI, ii, pp 270, 272, 274

<sup>5</sup> Smith op (it, p 54 (3rd ed)

Hoernle, op cit, p 266 Ct I A, xx, pp 361 ff, Smith, op cit, p 145 (1st ed).

Thus "of the seven caves, two in the Barābar Hill and three in the Nāgārjunī Hill mention the grant of those caves to the 'Ājūvikas' (Ājūvikas' (Ājūvikas'). In three cases the word Ājūvikas' (Ājūvikas') and been deliberately chiselled off, every other letter entirely untouched "1 It is really difficult to say who could have done this, but we know for certain that after King Daśaratha the Barābar Hills passed into the hands of the Jaina king, Khāravela He was at Gorathagiri in the eighth year of his reign—ie just after the Aśoka-Daśaratha time. On epigraphic grounds also this can be ascertained by the remarkable façade of the Lomaśa Rsi Cave as As a pious Jaina, Khāravela might have "attempted to wipe off old scores by obliterating the hated name of the impostor Gośāla's Alīvika followers' "3"

Writing on this Jama-Aiivika hostility in the domain of archæology M1 Mooker 11 observes "The last two Asokan inscriptions in the Barabar caves, as shown here, and the three Nagariuni inscriptions of Dasaratha mention in common the grant of these caves to the Ajivikas, but in three of these inscriptions there is detected an attempt to chisel away the word 'Apviliehi,' as if the name of this sect was not tolerated by somebody who was at such pains to wipe it off. Now, who was this somebody? Hultrsch conjectures it might have been the Mankhari Anantavarman, who assigned one of the Barabar caves to Krshna, and two of the Nagarjuni caves to Siva and Parvati, and whose orthodox Hindu leaning did not favour the Ajivikas Di Banerji Sastii puts forward a more convincing conjecture. He fastens the mischief on Kharavela, a Jama, with the traditional hostility of his corrmunity to the Ajivikas, a mischief that was thus committed much earlier than the times of Mankhari, when the Asokan Brahmi-Lipi was well-nigh forgotten "4

<sup>1</sup> Sastrı (Banerji), op cit p 59

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., p. 60 (f' also "\ \text{x corr parison of the two sites leaves hardly a doubt that the Goradhagiri façade and inscription are, intimately connected with the Udas yor (Khāra-ela) inscriptions and façades both done by a Jaina who signed his creed in the mutilation of the letters '\(\text{Arivikelii'}\).—\(\text{Lind}\), \(\text{0.16}\).

<sup>3</sup> Ind., p. 60 "He (Khārax la) naturally turned out the Ajivikas cluselled off their names and put in his Kalingan troops in ti. Barübar Caves The unfinished Lomasa Roi he must have found quite handy. In any case Khārax ela scens to have employed Post Mauryan craftsmen to polish up the walk."—Satri (Baneri), J. B. O. R. S. Ni, p. 310.

Mookerji (Radhakumud), op. cit. p. 206 "Hultrech s view is untenable" (1) He assumes without assigning any ri son that Anantayarman in the 6th-7th century view was familiar with Asoka Brahmi of the sid century is c. "Sastri (Banciji) op. cit. p. 57. The second reason put forward by the learned scholar is that Anantayarman hunsifi being



LOMASA RSI CAVI BARABAK HILL Copyrigh seserved Archaelogical Survey of India

Thus as a sect the Ājīvikas practically disappeared from India by the end of the second century is c, though we find some such reference to it in the literature of the later period, as in Varā-hamihira, Sīlānka's commentary on Sūtrakrtānga, Halāyudha's Abhidhāna-Ratiamālā, and in the inscriptional record on the walls of the Periumal temple at Poygaic, near Virinehipuram. All these references are not directly connected with the Ājīvikas, nor are they in any way pute Ājīvika inferences. In many a place the term Ājīvika is used for the Dīgamban sect of the Jainas.

With these few words about the first important schism in the Jama church we shall pass on to the second epoch-making division ---namely, the Syctambara and the Digambara sects of the Jamas Really speaking it is very difficult to say as to where lies the first orient of this division in the Jama community. What both the Disambara and the Svetāmbara traditions have to say on this and other points referring to each other is at times childish and very often quite unhistorical. Anyhow this much is certain, that this schism has done a lot of harm to the general progress and prospenty of the Jama community Both Jama literature and Jama history have suffered greatly from contradictory and retaliating traditions put forward by the two divisions. They look at each other as hereties, and sometimes worse than that 4. In their zeal to keep up the prestige of belonging to the original church of Lord Mahāvīra none of them talks about its own origin, but both make a few sarcastic and sometimes disoraceful remarks about the origin and certain other beliefs of the rival sect

Taking the Digambara traditions we find that the Digambaras themselves do not agree in their exposition of this division in

a Hindu had no spicial gravance guinst in Miski, who wis popularly regarded as a follower of Vshum or Krshum. Plot I Thus is bried on the utility of Kin (IA), xit pp. 164 (1), but there is nothing in Jama canonicil or other literature to support this Ankhow it may said by said that it in Intelligible 1 and for a Buddhist who could have done this. The only differential kit is a Jama "Historically also" the Jama Agoida Comply makes it almost a certifiart  $\sim$ -setai (Banerji),  $\phi_i$  (it, p 60) for Hultzesh's statiment see (II: Int. p. XXIII (new cd. 1925).

<sup>2</sup> Hocrale, op cit, pp 266 267

THERMIN, OF THE PROPERTY OF

<sup>ं</sup>द्य उपान्नी कहिया संपद्माल च सम्प्रभट्टाली। etc.—Dexasensoiri, Bhāvasangraha (Soni's et) > 160 p. 19 (f. Premi Darsanasāra p. 57 मिन्डाम्सलियानी etc.— Ausgalas-डोर्माक 1821)

the Jama church Ācārya Devasena says in his Daršamasāra "The Svetāmbara Samgha had its beginning in Vallabhīpura in Sourāshtra 186 years after the death of Vikrama "1 This origin of the Svetāmbaras according to the learned Ācāiya was due "to the wicked and loose-charactered Jinacandra, the disciple of Ācārya Sānti, who was (in turn) the disciple of the venerable Bhadrabāhi "2

It is not clear which of the Bhadrabāhus is meant here If this is the Bhadrabāhu of the days of Candragupta the period assigned to the schism would fall to the ground. But according to the Digambara tradition of the great famine in the days of Candragupta, the emigration of Bhadrabāhu and his votaries from the north, and the consequent separation of the Digambaras and the Svetāmbaras, no other Bhadrabāhu is meant here

Devasenasūri has said the same thing in Bhāvasamgraha, but in addition to it he talks of the famine which has been connected with the life of Bhadrabāhu. Here also Jinacandra is painted in the same colours. He is said to have murdered his Guru, Ācārya Sānti, for rebuking hirn as being on the wrong path 3. The curious thing is that he also puts the same date for the girst schism?

In both these Digambara traditions there is distinctly something wrong about the Bhadrabāhu mentioned here. There is something half said, or some other Bhadrabāhu is meant, or the traditions are put without any regard for the chronological facts of history. To whitewash these two statements Bhattāraka Ratnanandı introduced in his life of Bhadrabāhu the following facts that in Bhadrabāhu's time the schism began under the name of Ardhaphālaka (half-clothed), that Sthūlabhadra, who tried to oppose the propounder of such a change, was murdered by them, and that the final separation came after a long time because of Candralekhā, the daughter of the king of Ujiayini and the wife of the king of Vallabhipura §

In contradiction to this there is another tradition which says

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्वीने परिसप्तर सोरट्ठे उप्परको सेवडो सची। —Premi, Darbanasåra, v 11, p 7

<sup>\*</sup> सोसे सीसेख दीहरहेखा। पश्चिरी पास्य मुख्ते etc — Devasenasūri, op cat, v 153,

<sup>&#</sup>x27; छत्रोते बरिससर नोहिं उप्पराणी सेवडसंघो etc — Pevasenasūri, op cut, v 137,

Frem, op cit, p 60 According to the Digambaras, "under Bhadrabāhu, the sighth age after Mahāvira, the last Trithankara, there rose the sect of Arāhaphālakas with laxer pr neiples, from which developed the present sect of Svetāmbaras (a.d. 80)"

—Dasgupta, op cit, 1, p 170

that Sthülabhadra himself was opposed to the Digambara insistence on nakedness, and that after him his disciple Mahāorn "revived 'the ideal practice of nakedness' He was a real ascetic and recognised that under Sthulabhadra's sway many abuses had crept into the order "1 In this mission of his Mahagari was opposed by Suhastin, who was one of the leaders of the Jama community under Mahagiri 2 According to the Svetambaras the origin of the great schism lies under the following circumstances. In the town of Rathavira there lived a man named Sivabhūti or Sahasramalla Once his mother got angry with him and hence he left his house and became a Jama Sadhu It so happened that after his consecration as a monk the ruling prince gave him a valuable blanket. and he felt enamoured of it. Seeing this his Guru drew his attention to it, and thenceforth he became all naked and started the Digambara sect of the Jamas His sister Uttara also tried to follow in the footsteps of her brother, but Sivabhuti, thinking it to be unadvisable for women to remain naked, told her that a woman cannot get final liberation 3

The date put down by the Svetāmbaras for this schism is 600 voltars after Mahāvīra, and this comes to 139 years after the death of Vikrama, taking the traditional duration of 470 years as the period between Vikrama and the Nivāna of Mahāvīra. At least in their dates both the Digambara and the Svetāmbara traditions fully agree. The former puts 136 years and the later 139, after Vikrama, as the period for this great divisio. In the Jaina church In spite of this agreement about the date they do not agree as to the circumstances under which arose this great division. Both Jinacandra and Sivabhūti look more like fictitious than like true historical persons because the annals of both the rival faths disclaim the fact of any such person belonging to their division. This is why Nathuram Premi, the learned Digambara scholar, says

1 Stevenson (Mrs), op cut, p 73

<sup>3</sup> Ibid, p 74 "I think that the divisions became marked from the time of Ārya Mahāguri and Ārya-Suhastin"—Jhaveri, Niruāna-Kalikā, Int, p 7

<sup>3</sup> This is given in the प्रवचनपरीचा of Upādhyāya Dharmasāgara *Of Hiralal (H)*, op cit, pt n, p 15 चौडियस्विन्दूरकराहि हमं। रहवीरपुर सनुप्परलं —Āvaāyaka-Sūtra, p 324

ब्रह्मससयाई नवुष्तराई तह्या निश्चिं गयस्य वीरस्य ।
 तो बोडियाख दिट्टी रहवीरपुरे समुप्यवणा ।

—Ibid, p 323 "The origin of the Digambaras is attributed to Sivabhüti (a D 88), by the Svetāmbaras as due to a schism in the old Svetāmbara church. "—Dasgupta, op ct/, r, p 170

"Can we not infor from this that nobody knew the origin of either of the two divisions? Something must be said, and so afterwards they have put down anything that came into their heads "1 Though rather harsh this remark is supported by the fact that both the sects agree in the line of Gurus put down from the time of Mahāvīra only as far as Jambūsvāmī, who, according to the traditional date of Mahavira's Nirvana, died in 403 BC2 After Jambū both the parties have a list of succession of their teachers which is quite different, but they agree in their account of Bhadrabahu of the days of Candragupta 3 Really speaking, one cannot arrive at any definite conclusion from all these mutually conflicting traditions, and hence it is almost impossible to fix an exact date for this great schism in the Jama community

Along with these difficulties there are two things which should be particularly noticed. The first point is that the two divisions were based on the question whether the Jama clergy should remain naked or should so about with some sort of garment to cover them The second chang is the general unanimity about the period of the schism between the two divisions

The very names of the two divisions connote what is meant by them. The Disambaras or those who are clothed in air, maintained that absolute mudity is a necessary condition of saintship. the other division of the Syctimbrias, those who are diessed in white admit that Mahayua went about naked, but hold that the use of clothes does not impede the highest sanctity 4. If this is " the criterion well, both need not quarrel as to which belongs to the original Jama church, because, as laid down by their own traditions, the original Jama church has no beginning and no end Taking it historically and literally, we can say that the Syctambaras are more akm to Pāršvanātha than to Mahāvīra and Dīgambaras are nearer the latter, because Mahavira passed many years of his life as a prophet in a naked stage, while both Pirsya and his followers preferred to remain diessed 5 Furthermore, if the authen-

<sup>1</sup> Premi, op eit p 30

<sup>2</sup> Cf Stevenson (Mrs), op eif , 69

of Premi, op and loc est

e. Sudity as a part of sectiosm was practised by several sects in the time of Mahāvira, but it was also reproduted by others (including all Buddhists) who telt it to be burbarous and unclulving I lliot up cit p 112

<sup>6 (</sup>f. Jacobi, S.B.F. xlv. pp. 119 129. The probability is that there had always been two parties in the community the older and weaker section who were clothes and dated from Parsyanatha's time, and who were called Sthayara Kalpa (the spiritual 70

ticity of the Svetämbara canonical literature is granted, we can go a step further and say that though the Digambaras followed the extreme letter of the law as Mahāvīra had done, the Svetāmbaras in no way divregarded the law. This is because, as we have already remarked, that what Mahāvīra experienced in his state of forgetfulness he did not expect his followers to practise literally irrespective of what spiritual height they had reached.

With all this the point at issue is not as to which one of these two belonged to the original church, because it is difficult to define what really is or can be the original church of the Jania community. This is not for a student of history to say. What he is concerned with is to mark out approximately the period whence this chism in the Jaina church had its distinct existence.

 $\Lambda$  detailed review of the facts before us is out of the question What need be said is this, that the germ underlying this division had its origin in the days of Mahavira, when came Mankhaliputta, who made a cult out of it After his death no doubt the Ajivika force was greatly weakened, but there were some among the Niganthas themselves who sympathised with the Ajivikas "on the points of nakedness, non-possession of a bowl, imperfect regard for life distinctive mark of a staff and probably other matters "1 This sympathy on their part might have manifested itself especially in the time of Bhadrabahu, when, according to the Digambaras, the schism had its first beginning,2 but there is no distinct separation as yet. We may now pass on to the Sthulabhadra and Mahaguri traditions, and then come down to the end of the first century A D when, according to both the Digambara and the Svetambara traditions, the actual separation takes place 3 Though the traditional legends put forward by the two divisions are in many respects highly coloured and extremely childish, one thing is clear, that at that particular period in Jama history some conspicuous ancestors of the Svetambara), and the Jina-Kalpa, or Puritans, who kept the extreme letter of the law as Mahayira had done, and who are the forerunners of the Digambara" -Stevenson (Mrs), op cit, p 79

1 Hoernle, op cit pp 267 ff

<sup>2</sup> "It thus appears that the Jaina division into Digambera and Svetāmbara may be traced back to the very beginning of 'amism, it being entirely due to the antagonsis of the two associated leaders, Mahavira and Gosala, who are the representatives of the two hostile veels."—Hornie op crt, p. 26.

<sup>3</sup> Mr Jhaven, in his Introduction to his edition of Nirdan-Kahkd, writes "From the colophon of the work it appears that even in the first century of Vikrama the divisions of the Digambaras and the Svetämbaras were in evistence." The colophon of the Shifts of Siddh ivena Diväkara confirms the existence of such division in ancient times "—Int., p. 7.

or unusual event or incident must have taken place which forms the basis of all these literary traditions. Nevertheless we cannot say that here lies the actual separation of the two divisions, because in the Mathiura sculptures we have evidence that points out that the two divisions had till then many things in common which afterwards formulated some of the items on which the two parties could not agree

To make matters more clear we night say that the chief points on which the two parties particula is do not agree are the following the insistence of the exchange of the embras of Mahavira, to which the Digambaras do not subscribe, the beliefs that woman is not entitled to Moksha and that Keralins do not take food, which are not acceptable to the Svetambaras, and finally the Digambara belief in the complete disappearance of the ancient sacred literature of the Jamas! Leaving aside some differences in rituals and other minor matters there are some of the prominent features on which the two divisions do not agree.

Now, taking the Mathura sculptures, we find that the particular soluture referring to the exchange of embryo of Loid Mahāvira, which we have already mentioned, has represented in it Tirthankara Mahāvira in a naked state. The small ascetic at Nemesa's left knee, called in the inscription "divine"," is no doubt meant for Mahāvira, who is introduced by the artists with the attributes of a monk, an order to show the subject to which the conversation refers, and he is represented so small because in reality he is not yet born and has not yet reached the position of an Arhat's Thus this one specimen of Mathura sculpture has combined in itself the Digambara belief of nakedness and the Svetambara tradition of the exchange of embryos. This shows that so far back as the first century of the Christian era an actual separation between the parties had not yet taken place.

Nevertheless it must be reiterated that the Jaina iconography in its initial stage is greatly marked with the undressed state of the Jaina Tirthankaras, and this goes as far back as the second

तेस कियं मयमेवं इत्योसं चित्र्य तन्भवं मोदमो । केवलमार्थीस युक्ते चतुकसार्यं तहा रोको ॥ चंदरमहिको यि नई सिक्तद्र वीरस्स गन्भवारम् ।

Term. op ctt., vv 13-14, p 8 in his (Nemesa's) left knee stands a small naked male, characterised by the cloth in his feft hand as an ascetic and with uplifted right hand "—Buhler, E 1, u, p 316 for his characterised by the cloth."

century BC, if not further Mon Mohan Chakrayarti, talking of the Jama monuments on the Udayaguri and the Khandaguri Hills. savs "Only the Tirthankaras are represented nude, and even they are occasionally shown dressed, if the scene is intended to represent some scene of their human lives Females, Kings, Devas, Arhats, Gandharvas, Attendants are generally represented dressed. In Mathura sculptures the dancing girls, the centaurs, and some of the ascetics (Digambaras) are shown naked Sometimes the females look naked, but a closer examination shows traces of a very thin fine cloth through which are perceptible the curves of the body "1 In later history we find that Varahamihira, in his Brhat-Sambita, describes the Jama Tirthankaras in the following words "The God of the Jamas is figured naked, young, handsome, with a calm countenance, and aims reaching down to the knecs

Thus, though two distinct divisions had not come into existence till the beginning of the Christian era, it must be admitted that the traditions of Bhadrabāhu of the days of the great famme, and of Jinacandra and Sivabhūti of c a do 80, are marked stages in the history of the great schism which, in our opinion, led to a final separation of the two parties by the time of the second great council at Vallabhi i under Devardhigani, in the middle of the fifth century. A do according to the traditional date of Mahāvīra's Nirvāna in 527 de 1 things be that the actual division took place a few days before this event, but the final fixing up and reduction into writing of the whole canonical literature of the Jamas at last brought about two distinct divisions before the Jama community, with differences in matters of certain dogmas and behefs, which may safely be termed the coincidences natural to a period when everything was to be put into black and white

This period is confirmed also by James Bird for the great schism, who on the basis of his study of the caves of Western India comes to the following conclusion "The reputed origin of the Digambara Jainas, about AD 436, harmonises with the date

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chakravarti (Mon Mohan), Notes on the Remains on Dhauli and in the Caues of Udayagin and Khandagin, p 2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brhat-Samhutā, chap lix trans by Kern in JR A S (New Series), vi, p 828 Cf Chakravartı (Mon Mohan), op and loc cit

<sup>3</sup> Cf Premi, op cit, p 31

<sup>4 &</sup>quot;It seems certain that in A D 454 the whole canon was reduced to writing, and that a large number of copies were made, so that no monastery of any consequence should be without one "-Stevenson (Mrs.) or cf. p 15

assigned for these caves. The Satrangaya Mahatmana, or the legend of the Jama temples of Palitana, in Kathiawar, fixes also this period of the origin of the Digambara Jamas "1

In short, the history of this great schism may be summarised as follows in the words of Sir Charles Elliot "It is therefore probable that both Disambaras and Svetambaras existed in the infancy of Jamism, and the latter may represent the older sect reformed or examinated by Mahavita. Thus we are told that 'the law taught by Vardhamana forbids clothes but that of the great sage Pärsva illows an under and upper garment. But it was not until considerably later that the schism was completed by the constitution of the two different casons 2

In spite of such a complicated listory behind this division in the Jama community it must be conceded that there is little of real difference between the two parties. In matters of certain traditional beliefs and dogmas there is no doubt a great distance between the two-but most of the controversial points are unnecessary and inducet. This was more or less the feeling of Raichandii, the most righteous and highly respected Jama of our days.3 Intellectually too he was a great scholar and his are the sentiments which are also shared by others

"The Digambaras' says Dr Dasgupta, "having separated in early times from the Svetambaras developed peculiar religious commones of their own and have a different ecclesiastical and literary history, though there is practically no difference about the main creed "4" Thus the Jama sub-sects did not differ much among themselves in philosophical speculation. Their differences were rather of a practical kind, and, as Wilson has rightly pointed out their 'mutual animosity is, as usual of an intensity very disproportionate to the sources from whence it springs "5

Leaving aside the second great division in the Jama community we come to the third and the last-yiz that of the nonidolatrous sect of the Svetāmbara Jamas-very often known as the Dhundhia or Sthanakavasi sect of the Jamas. This division came very late in the history of the Jama church, and to some extent it can safely be sure that it was meatly a direct result of Mohammedan influence on the religious mind of India "If one

B of Historical Researches p 72

<sup>-</sup> Elliot, op cit, p 112 े पिराटमबन्धीनि बहुनि स्थलानि ह सम्मयोननायमानात्मव तथा ।— Rakhandji, Bhagarati Sutra (Imaguma Prikāsasabbā) Int. p. 6 Disguption of a p 170

effect," observes Mrs Stevenson, "of the Mohammedan conquest, however, was to drive many of the Lainas into closer umon with their fellow idol-worshippers in the face of iconoclasts, another effect was to drive others away from idolatry altogether. No Oriental could hear a fellow Oriental's passionate outery against idolatry without doubts as to the righteousness of the practice entering his mind.

"Naturally enough it is in Aluncdabad, the city of Gujatat that was most under Mohaminedan influence, that we can first trace the stirring of these doubts. About x doubts 1152 the Lonkö set, the first of the non-idolatrons Jama seets, arox, and was followed by the Dhundhö or Sthönakanösi about x doubt 1653, dates which coincide strikingly with the Latthelan and Puntan movements in Europe." 1

Lattle more need we say about this division in the Jaina community. Speaking further on the various other splits in the Jaina church suffice it to say that the Digambaras are divided into four principal sects? the Svet'imbaras into no less than eighty-four, and "at least cleven sub-sects amongst the Sthänakaväsi Jainas "a None of their is said to be dated earlier than the tenth century a ny, and, except the Sthänakaväsi Jainas, most of them have prictically died out, though some of them really exist, but hardly with any open bitterness or class-hatred amongst themselves as it is between the Digambara and Svetämbura sects of the Jainas.

It may be remarked here that a peculiarity of the Jama church from the very days of Mahāyīra, and even carher is its manua for dryssons. Whether it is also the case with the other religious communities in India or not we cannot say, but this much seems certain, that it is not to such an extent as it is with the Jamas. All the differences that have appeared in the life of the Jama community during these more than two thousand years have generally originated from the following sources—there are some which have originated because of certain disagreement or insunderstanding about the very teachings of Mahāyīra, others because of certain peculiarities or characteristics (arising from the country or the class of people to which they originally belonged) of the people who were haptized to Jamism, and finally the remaining, who came

```
1 Stevenson (Mrs) op eit p 19
```

<sup>े</sup> टिगम्बरा पुननाग्यिलिङ्गा पाणिपात्राच्य । ते चतर्पा, काशर्मप्रमुख्यसम्बद्धाः मापरभप्र-गोप्यसप्रभेटातः ।

<sup>3 (</sup>f Stevenson (Mrs), op eit p 13

into existence because of the Jama clergy as a result of the peculiar fancy or idiosynerasy of the particular Acarua or the head of a group of Jama Sadhus 1

With all these schisms and divisions in the Jama church "it is remarkable that Jamism is still a living sect, whereas the Buddlusts have disappeared from India"2 This may sound strange at first sight, but to quote Mr Elliot, "Its strength and persistence are centred in its power of enlisting the interest of the lasty and of forming them into a corporation 3. But among the Buddhists the members of the order came to be regarded more and more as the true church and the lasty tended to become (what they actually have become in China and Japan) pious persons who revere that order as something extraneous to themselves and very often only as one among several religious organisations. Hence when in India monasteries decayed or were destroyed, active Buddhism was very little left outside them. But the wandering ascetics of the Jamas never concentrated the strength of the religion in themselves to the same extent, the severity of their rule limited their numbers, the lasty were wealthy and practically formed a caste, persecution acted as a tonic. As a result we have a sect analogous in some ways to the Jews, Parsis and Quakers, among all of whom we find the same features -namely, a wealthy laity, little or no sacerdotalism and endurance of persecution " 4

4 Elliot, op cil p 122 The Buddhists had a similar organisation of monks and laymen, but, as Smith has pointed out, they relied more on the Samgha of ordained friars than on the lasty -Cf Smith Oxford History of India, p 52 Among the Jamas the relations between the two sections were more balanced, and hence their social equilibrium was stable (f Stevenson (Wrs) op cit, p 67, Macdonell, India's Past, p 70

<sup>1</sup> Just to illustrate all these we may take for the first the seven schisms and the Digambara Svetämbara division in the Jama church to which we have already referred, for the second we may mention the Oscill and the Srimala wets of the Jamas, of which the latter is called so ' after the town of Srimals or Bhillamala, the modern Bhimal in the extreme south of Marvad" (EI n p 41), and finally for the third we may refer to the 81 bacchas or divisions of the Svetambara Jamas of which Tapa, Kharatara and Ancala may be particularly mentioned here Of these, Kharatara Gaccha is said to have originated under the following circumstances "Jinadatta was a proud man, and even in his pert answers to others mentioned by Sumatigani pride can be clearly detached He was therefore called Kharatara by the people, but he gloried in the new appellation and willingly accepted it "-Hiralai (H), op cit, pt 11, pp 19-20 Filiot op cit , p 122

<sup>5</sup> Dr Hoernic is no doubt right in maintaining that this good organisation of the Jama lay community must have been a factor of the greatest importance to the church during the whole of its existence, and may have been one of the main reasons why the Jama religion continued to keep its position in India, whilst its far more important rival, Buddhism, was entirely swept away by the Brahman reaction "-Charpentier, CHI,

The same feeling is entertained by other scholars also, but hesides this there are other reasons which cannot be overlooked when we are thinking of everything that contributed to the survival of James to this day If the fact of their having kept open the doors of the synod of their church to lay representatives contributed to the stability of Jamism, it may be said, side by side, that its adopting a less active missionary career than Buddhism, and preferring as its chief centres of worship more secluded sites, did more so 2 This enabled the Jamas to resist more successfully the stress of the Brahmanical revival and Mohammedan persecution. under which Buddhism in India collapsed 3 "The toleration extended to them by the Brahmans, even though they were regarded as heretics, led large numbers of Buddhists to take refuge in their community in the days of the persecution "4 Thus they were able to hold on till the period of the Mohammedan domination, "which, while it evidently contributed to the religious, political and social dismemberment of the nation, everywhere showed itself conservative of minorities, small associations, and small churches "5

According to Drs Charpentier and Jacobi what most enabled Jannism to weather the storms that in India wrecked so many of the other faiths was their more or less rigid fidelity or their everyday anxiety to stick to the doctrines that had come down to them since the days of Mahāvīra "The inflexible conservatism of the small Jaina community in holding fast to its original institutions and doctrine has probably been the chief cause of its survival

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr Hoernik's discussion of this subject in his Presidential address of 1808 before the Asiate Society of Bengol was singularly huminous, umphassing as it did the place accorded from the very first to the lay address it as instegral part of the Jaina organisation. In the Buddhist order, on the other hand, the lay climitar reversed no formal ties of the people, Buddhism, under the first was 'bond with the broad strata of the secular life of the people, Buddhism, under the first easier this monastic settlements made by the Moskins of the twelfth and thriteenth endures proved incompetent to maintain itself and simply disappeared from the land. Stevensor (Mrs.) or all, int, p. Ni. Cf. also Charpentier op (at., pp. 168-169). Hoernle, Proceedings of the Asiatic Society of Bengul 1808, p. 55.

<sup>2</sup> Jamson, less enterprising but more speculative than Buddhism, and Lecking the active insistonary spirit that in early times dominated the latter, has been content to spend a quiet life within comparatively narrow borders, and can show to day in Western and Southern Indian not only prosperious monastic establishments but also its communities, small perhaps, yet wealthy and influential ——Secretion (Wis), operated in the New Testing to an overpowering height but at the same time never sharing the fact of its rival Buddhism, that of complete estimation is native land (harpentia, operat, or cat, pp. 169-170).

<sup>3</sup> Cf (rooke, FRE 11, p 496

Tiele, op cit, p 141

Barth, op cit, p 152

during periods of severe affliction, for as Professor Jacobi has pointed out long ago there can be little doubt that the most important doctrines of the Jama religion have remained practically unaltered since the first great separation in the time of Bhadrabāhu, about 300 b.c. And although a number of less vital rules concerning the life and practices of the monks and laymen, which we find recorded in the holy scriptures may have fallen into oblivion or disuse, there is no reason to doubt that the religious life of the Jama community is now substantially the same as it was two thousand vears ago. It must be confessed from this that an absolute refusal to admit changes has been the strongest safeguard of the Jamas?

It is doubtful if this conservative nature can any more help the Jama community as it stands now. To a student of presentday contemporary religions it would seem otherwise. In conservatism, he would see signs of intoleration, stagnation and religious hyporitys. From dedicatory inscriptions and other records Sir Charles Elliot may conclude. We learn from these records that the seet comprised a great number of schools and divisions. We need not suppose that the different teachers were necessarily hostile to one another but their existence testifies to an activity and freedom of interpretation which have left traces in the multitude of modern sub-seets. But one thing is certain, that these different teachers have, in trying to grind their own axes, distigarded the general good of the whole Jama community.

Colonel Tod his rightly tematked. Tapa-Gaecha and Kharatara-Gaecha did much more harm than the Islamites to destroy all records of the past. Well, the same thing may be said of the Dig imbara and the Svetambara divisions of the Jamas Their attitude towards each other both in the past and as it is now, does in no way do any justice to the followers of Lord Mahavira. One need not be insunderstood if one were to express one s fears that if this aggressive attitude and mutual distinst amongst the existing divisions in the Jama community were to go on at this rate a time may come when the Jamas may have to share the same fate as that of their brothers, the Buddhists.

<sup>1</sup> Charpentur op est p 169 Cf Inola ZD WG, xxxxiii pp 17 il

<sup>-</sup> Lilliot op cit p 11'

<sup>2 1</sup>od Tracels in Western India, p 284

#### CHAPTER III

# Joinsm in Royal Families

800-200 в с

1

IN our previous chapters we saw all that could be said about the Jaina church. That Parsya could be historically identified and that Mahāyira had blood-relations with some royal families of his time are facts that count much when we are out to investigate the circumstances under which "Jainism became the state religion of certain kingdoms, in the sense that it was adopted and encouraged by certain kings, who carried with them many of their subjects." I

This is nothing but ascribing the history of the Jamas of North India with all its legitimate historical background of that part of the country. In other words, the aim of this chapter is to draw, as far as possible an exact picture of the Jamas of North India in their relations with the ruling dynastics of their times.

Taking first the times of Paisva, we find that there is hardly any material available on which we can rely. Very "scanty is our knowledge of the life and traching of Paisva, in spite of the large body of literature which has clustered around his name." As seen before, all that we know of any historial importance in connection with him is that he was born of King Asvascia of Benares, who belonged to the Ikshiyaku race of the Kshatiivas, and that he reached his final libriation Norman, on the top of Mount Summeta in Bengal. In his mental relations he was connected with the royal family of King Prasciapit, whose father, Naravarman who designated himself as the lord of the universe.

<sup>1</sup> Smith op cit, p 55

<sup>1</sup> Charpentier, op cit, p 154

चनुगंग नगर्यस्ति वारासस्यभिधानतः ।
 तस्यामिक्वाक्यजोऽभटग्रसेनो महीपति ।

<sup>-</sup> Hemacandra Trishashti Salāhā, Parca IN VV 8, 14, p 196

and who had in his lifetime become a Jaina Sādhu, was ruling at Kuśasthala, and whose daughter Prabhāvatī was married to PārĶva i

It is difficult to say as to how far these facts can be taken as instorically true. The trouble is, for all this, that we have got to wholly rely on whatever data the Jamas put before us, because there is no other historical monument or record which can be taken into consideration for the purposes of the history. But the same difficulty arises with the whole of Indian history of the days prior to Alexander the Great, and sometimes even later than that Fortunately, as already remarked, looking to the great historical worth and the literary value attributed to the Jama canonical and other literature of the centuries before the Christian era by some of the emment scholars and historians of our day, it will not be too much to say that with the Buddhist and Hindu annals Jama annals too have their place, and a due consideration should be extended to them also

In the words of Dr Jacobi, "The origin and development of the Jama sect is a subject on which some scholars still think it safe to speak with a sceptical caution, though this seems little warranted by the present state of the whole question, for a large and ancient literature has been made accessible, and furnishes ample materials for the early history of the sect to all who are willing to collect Nor is the nature of these materials such as to make us distrust them We know that the sacred books of the Jamas are old, avowedly older than the Sanskrit literature which we are accustomed to call classical Regarding their antiquity, many of those books can vie with the oldest books of the northern Buddhists As the latter books have successively been used as materials for the history of Buddha and Buddhism, we can find no reason why we should distrust the sacred books of the Jamas as an authentic source of their history If they were full of contradictory statements, or the dates contained in them would lead to contradictory conclusions, we should be justified in viewing all theories based on such materials with suspicion But the character of the Jama

<sup>ं</sup> पुर कृत्रामश्च जान ॥ तत्रासोबर स्मेति । पूर्वपार्थति ॥ मैत्रार्थे रही निर्दे । उपान्य परिकर्ता मुक्तपुर्विशी ॥ राज्येभ्वरपने । हुनु प्रकेतनिवान ॥ तस्य । स्मारती जान । कम्बा । पार्थी । उद्दार अभारती — Hemacandra, Trubusht Suldka Puru I \ \ \ 58, 59 61, 62, 68, 69, 210, pp 10e, 203

literature differs little in this respect also from the Buddhistical, at least from that of the northern Buddhists " 1

Thus with the material that is at our disposal it is very difficult to historically identify the Asyasena of Benares or Kāsī,2 and the Prasengut or his father Naravarman of Kusasthala, but there are other historical and geographical coincidences from which we can deduce certain inferences which may be said to have some historical significance behind them

Now, on the authority of Hemacandra's "Hemakośa," Nundo Lal Dev has identified Kuśasthala with Kanauj or Kanvākubja,3 and this is supported by other scholars also 4 Furthermore. Dr Raychaudhur: tells us as to how the Pañcalas were connected "with the foundation of the famous city of Kanyakubia or Kanaui '5 Again this fact of there existing side by side the kingdoms of Kasi and Pancala is further supported by both the Buddhist and the Jama literary traditions From the Buddhist Anguttara Nikāua and the Jama Bhagavatī-Sūtra we know that during this period (i.e. during the eighth century BC) "there were sixteen states of considerable extent and power known as the Solasa Mahajanapada " 6 Of these Kāsī, among others, is common to both, while Pañcala is mentioned only by the former 7

Taking the history of Pañcala we find that it roughly corresponds to Rohilkhand and a part of the central Doab Mahabharata, the Jatakas and the Drugavadana refer to the division of this state into northern and southern. The Bhagirathi (Ganges) formed the dividing line According to the Great Epic, Northern Pañcala had its capital at Ahicchatra or Chatravati (the modein

Jacobi, S B E, xxii, Int. p. ix. "We must leave to future researchers to work out the details, but I hope to have removed the doubts, entertained by some scholars, about the independence of the Jaina religion and the value of its sacred books as trustworthy documents for the elucidation of its early history "-Ibid. Int p xlvii (f Charpentier, Uttarådhyayana Sütra, Int., p. 25

2 "No such person is Assascha is known from Brahman record to have existed.

the only individual of that name mentioned in the epic literature was a king of the snakes (Naga) and he cannot in any way be connected with the father of the Jaina prophet Charpentier CHI, 1, p 154 It may, by the way, be mentioned here that all his life Parsyanatha was connected with snakes, and to this day the saint's symbol is a hooded serpent's head Cf Stevenson (Mrs), op cit, pp 48-49

<sup>3</sup> Dey, op cit, pp 88, 111

<sup>4 &</sup>quot;Kanyākubja was also called Gādhipura, Mahodaya and Ku'asthala' ---

Cunningham, Ancent Gorgraphy of India (ed. Mazumdar), p. 707

Raychaudhur, Political History of Ancent India, p. 86 "Kanauj arily the capital of the kingdom of Pañella" "—Smith, Early History of India, p. 391

Raychaudhur, op et., pp 59, 80 Cf Rhys Davids, C H I, 1, p. 172

Raychaudhurs, op cut , p 60

Ramnagar near Aonla in the Bareily District), while Southern Pañcala had its capital at Kampilva, and stretched from the Ganges to the Chambal " 1

Along with this background of the Pañcāla history we have direct references to it in the Jama annals as well. The Uttaradhyayana-Sūtra mentions a great Pañcāla king named Brahmadatta, who was born of Culani in Kampilya 2 He meets Citta, his brother in a former birth, and who has become a Sramana in Brahmadatta is styled a universal monarch, and he is so fond of worldly pleasure that he does not care for the advice of his brother Citta and finally goes to hell 3

A further reference in this direction by the same Sutra is also to a king of Kāmpilya named Sañjaya, who "gave up his kingly power and adopted the faith of the Jinas in the presence of the venerable monk Gardabhāh " 4

Thus it seems probable that Kāsī and Pañcāla, the two of the "sixteen states of considerable extent and power," 5 were ioined together on matrimonial grounds, and the probability becomes more of a certainty when we know from the dynastic lists prepared by Pargiter that there was some Senaut who was one of the rulers of Southern Pancala Doing away with some superficial variations in names, this Senajit can with no historical

Raychaudhuri, op cit, p 85 Cf also Smith, op cit, pp 391 392, Dey, op cit, p 145

"Little 19 known about the history of Kampilya, apparently the modern Kampil in the Farrukabad District "-Smith, op cit, p 392 <sup>3</sup> चूलगीर वस्भदक्तो

॥ कस्मिने सम्बंधी चित्री थर्म सोजस पद्रक्रमो ॥ पंचालराया वि य वस्भटको तस्स वयस्य कवार्तः। स्रो नरर पविद्रो ॥—Uttarädhyayana-Suira, Lecture XIII, vv 1, 2, 34 Cf Jacobi, SBE, dv, pp 57-61 The stories about Kitra (Citta) and Sambhuta (Brahmadatta) and the fate they underwent in many births are common to Brahmans, Jamas and Buddhists (Y 1bid , pp 56, 57 , Raychaudhuri, op cit, p 86, Charpentier, Uttaradhyayana, pt 11, pp 328 831

' कम्पिले नयरे राया नामेशं संजये

# संज्ञको भइउं राज्यं निक्सको जिखसासको ।

गङ्गभालिसः भगवको सम्मगारसः समितः ॥

-- Uttarādhyayana-Sūtra, Lecture XVIII, vv 1, 19 Cf Jacobi, op cit, pp 80, 82, Raychaudhuri, op and loc cit "The Jamas also afford testimony to the greatness of Kasi, and represent Asvascna,

kin, of Benares, as the father of that Tirthankara Parsva who is said to have died 250 years before Mahāvīra—1 e m ?77 n c "—Ibid, op cil, p 61 Taking 480-487 n.c as the date of Mahāvīra's Nirvāna we get 780-717 as the date of Pāršva's Nirvāna

CJ Pargiter, Ancient Indian Histo cal Tradition, p 146, Pradhan, Chronology of Ancient India, p 103

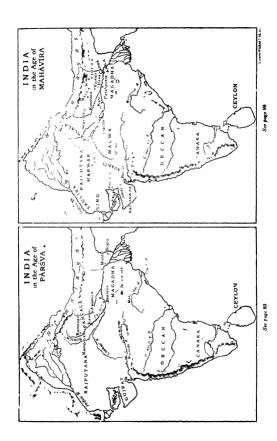

fallacy be identified with Prasenajit, with whom we are here concerned 1

The most important and the only inference that we may draw from this is that Jamism in the days of Parsva enjoyed no less royal patronage than in the days of Mahavira The extent of his influence was in no way less extensive than during the career of his successor He was a member of the royal family of Kāsī, son-in-law to that of Pancala,2 and he died on the top of Mount Pārśvanātha in Bengal 3 With this royal backing behind him it is natural that he must have had great influence on contemporary royalties and on his own subjects also. From Sūtrakrtānga and other Jama canonical books we know that even in the days of Mahāvīra there were followers of Pārśva round about Magadha As seen before, the very family of Mahāvīra was attached to the religion of Parsva In addition to this the reference made in the Jama canonical books to the actual following of Parśva in his own days confirms the fact that the Jama community had spread well even in those early days throughout a great portion of North India. though it is not possible to put down any geographical limits 5 As already mentioned, there were 16,000 monks, 38,000 nuns, 164,000

<sup>&#</sup>x27;, "In other cases the first component is omitted Bhāgavata calls Prasenajit of Ayodhya Senajit "—Pargiter, op cit, p 127

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maxumdar seems to be labouring under some confussion here. According to him Pairwa was a son-in-law of King Prasenajit of Oudh, and thus he connects the two dynasties of Kosala and Kiasi, but we think he has wrongly identified him with the Prasenajit of the days of Mahbivita, who was the father-in-law of King Bimbiosts, the great Sasundag, and one of the greatest royal supporters of Jainson. Furthermore he commits the same blunder when he says that Pairwa died at the age of seventy-two. We have already seen it was Mahbivita who lived for seventy-two years, while Pairwa lived for one hundred Cf Maxumdar, op ct. (p. 949, 531, 532). Win Stevenson also seems to be under the same misconception when she says. "Pariwanaltha. married Prabhāvati, daughter of Prasananajta, king of Ayodhya"—Stevenson (Mrn), op ct., p. 48

Prasannajita, king of Ayodhya "—Stevenson (Mrs), op cit, p 48
" he reached deliverance at last on Mount Sameta Sikhara in Bengal, which was

thenceforth known as the Mount Pärsvanätha "-Ibid , p 49

One does not know on what grounds Maxumdar trees to define geographically the limits of Jainsian in the days of Pársia. His Jainsian, "observes the learned scholar, "prevailed from Bengal to Gujarat. The districts of Måldah and Bogri were great centres of his fath. His converts were mostly from the depressed classes of the Hundus and Non-Aryans.

In Rajputana his adherents grew very powerful."—Maxumdar, we want to be a support of the property of the property

lay-votaries, 327,000 female lay-votaries and a few thousands more belonging to the higher grade of religious qualification 1

From Pārśva to Mahāvīra there are no data of any historical worth. A period of two hundred and fifty years in Jaina history has to reriain blank because of the absence of any historical records or monuments on which we can rely for purposes of history Anyhow this much is certain, that though it is not possible at present historically to fill up the gap between the last two prophets of the Jainas, it may safely be said that throughout this period Jainism was a living religion? As already seen, all along the Jaina clergy of Parśva's school of thought were exerting their own influence, and Mahāvīra and some of his followers had regularly to face some representatives of that class just to win them over to the reformed chuich of the sixth eentury is c

Coming to the days of Mahavira one seems to feel as if a better situation has to be met with, but here also, barring the canonical literature of the Jainas and the Buddhas and certain other traditions, there is hardly anything on which we can fall back upon <sup>a</sup> Fortunately for us, the Jaina sacred books have preserved facts and comments which, though in bits and fragments, are yet sufficient to hold up before our eyes a living picture of this period of the Jaina history. Like Parsea, Mahavira also had his blood-relations with the ruling dynasties of his age. His father, Siddhartha, was a great nobleman himself, and he belonged to the claim of the Jfathir Kshatriyas. His headquarters were at Kundapura or Kundagāma (Kundagāma), <sup>4</sup> and from the way in which he is

1 Cf Jacobi, SBF AXII D 274

# स्व विहरतो भंतु सहसा घोडम्भंग । सप्टाविशासहसाखि साध्यनः तु महासमाम ॥ आरकाखो लखसेबं चतु वरिसहस्ययुक्त ॥ स्वायिकाखो त चिलस्यो सहसा सप्टाविशास

—Hemacandra op cit vv 312, 314 315, p 219 (f Kalpa Sütra, Subodhikā Tikā, süt 161 164, pp 130 131

1 Cf Hoernle, Uvásaga Dasão u , p 6 n 8

\* Early Indian Instory as yet resumbles those maps of our grandfathers in which Geographers for lack of towns Drew elephants on pathless downs

though the Jamas have kept historical records of their own, it is very difficult to correlate these records with known facts in the weild's history "....Stevenson (Mrs), op cit, p. 7

op et., p. 7

1 the another name for Vassili (modern Besårh) in the district of Moraffarpur

(Tribut), in fact Kundagaina (Kundagraina) now called Basukund, was a part of the
anoent town of Vassili, the latter comprising three districts or quarters Vassili proper

(Beauth), Kundapur (Basulum), and Vānagaina (Bana) "Dec, op et., p. 10;

pictured in the Jama sacred books it seems he was the head of the clan to which he belonged, and a ruler of some state, whether great or small 1 As we shall see later on, it may be that he was one of the executive of the republic of which Kundapura was a leading division, but from the status that he enjoyed in society this much is certain, that Siddhartha spent his life more or less as an independent ruler than as a mere petty chieftain under a sovereign state 2

Again referring to the sixteen Maharanapadas we find that the state of Vanu is also common to both the Buddhist and the Jama lists "The Vallis," observes Dr Raychaudhuri. "according to Professor Rhys Davids and Cunningham, included eight confederate clans (Atthahula), of whom the Videhans, the Licchavis, the Jnatrikas and the Vaius proper were the most important. The identity of the remaining clans remains uncertain. It may, however, be noted here that in a passage of the Sūtrakrtānga the Ugras. Bhogas, Aikshavākas and Kauravas are associated with the Jñatris and Licchavis as subjects of the same rulers and the members of the same assembly." 3

On the other hand, on the authority of the Buddhist sources Dr Pradhan adds one more member to this confederacy, and observes "This confederacy consisted of nine clans, some of which were the Licchius (or Licchaus), the Vrus (or Vaius), the Jñātrikas, and the Videhas This confederacy of nine clans was known as the confederacy of the Vrus or of the Licchivis, as the Vrus and the Licchivis were the most important of the nine clans These nine Licchivi clans again federated themselves with the nine

In the Kaipa-Sūira the interpreters of the dreams of Triśala, mother of Mahavira, are said to have con 2" to the front gate of Siddhartha's excellent palace, a jewel of its kind "-Jacobi, op cit, p 245 At another place in the same Sutra Siddhartha is said to have celebrated the birthday of Mahāvīra by ordering his police authorities quickly to set free all prisoners in the town of Kundapura, to increase measures and weights, and so on Cf ibid, p 252, Hemacandrs, op cit, Parva X, vv 128, 132, p 16

Barnett, the Aniagada Dasão and Anuitarovavāiya-Dasão, Int, p vi Dr Jacobi,

in trying to expose the fond belief of the Jamas that "Kundagrama was a large town

and Siddhartha a powerful monarch," seems to have gone to the other extreme when he observes "From all this it appears that Siddhartha was no king, nor even the head of his clan, but in all probability only exercised the degree of authority which in the East usually falls to the share of landowners, especially of those belonging to the recognised

aristocracy of the country "—Jacobs, op ct, Int, p xii
Raychaudhun, op ct, pp 73-74 "The Ugras and Bhogas were Kshatriyas The former were, according to the Jamas, descendants of those whom Rshabha, the first Tirthankara, appointed to the office of Kotwals, or prefects of towns, while the Bhogas were descendants of those whom Rshabha acknowledged as persons deserving honour." -Jacobi, S.B.E., xlv., p. 71, n. 2 Cf Hoernie, op. cst., Appendix III., p. 58

Mallakı clans and the eighteen Ganarājās of Kāsī-Kosala." 1 This statement of the learned scholar is also supported by the Jaina annals 2

"It is related," observes Dr Jacobi, "that King Cetaka, whom Kūnika, king of Campā, prepared to attack with a strong army, called together the eighteen confederate kings of Kāsī and Kosala, the Licchavis and Mallakis, and asked them whether they would satisfy Kūnika's demands or go to war with him Again on the death of Mahāvīra the eighteen confederate kings, mentioned above, instituted a festival to be hcld in memory of that event." 3

From all this it seems highly probable that of all these confederate claim one common characteristic was that most of them had directly or indirectly come under the influence of Mahāvīra or his teaching. Whether all of them were Jamas by faith or not one cannot say, but this much is certain, that there was something more sold than mere lip-sympathy on their part.

Taking first the Videhans, we find that they "had their capital at Mithilā, which is identified by some scholars with the small town of Janakpur, just within the Nepal border—But a section of them may have settled in Vaisāli—To this section probably belonged the princess Trisālā, also called Videhadattā, mother of Mahāvira." 4 As already nientioned, we find scattered here and there direct references to Mahāvīra's relations with the Videhans in the Jaina Sūtras—Says the Ācārānga-Sūtra—"His (Mahāvīra's) mother had three names—Trisālā, Videhadattā and Prīyakārīni." 8

"In that period, in that age, the Venerable ascetic Mahavira, a Jñātri Kshatriya, Jñātriputra, a native of Videha, a prince of Videha, lived thirty years under the name of 'Videha''."

Coming next to the  $Kalpa\text{-}S\bar{u}tra$  "The Venerable ascetic Mahāvira", a Jūātri Kshatriya, the son of a Jūātri Kshatriya, the moon of the clan of the Jūātris, a Videha, the son of Vide-

<sup>1</sup> Pradhan, op cit, p 215

¹ नव मझड् नव लेखड् कासीकोसलगा श्रद्धारसवि गणरायाणो — Bhagavafi, süt 300,

p 316 Cf Hemacandra, op cut, p 165

Jacobi, S.B.E., xxii., Int., p. xii. (f. ibid., p. 266., Law (B.C.), Some Kshatriya Tribes of Ancient India, p. 11, Ravchaudhuri, op. cit. p. 128., Bhogwood, sut. 300, p. 316. Hemacandra, op. and loc. cit., Kalpri Sütra, Subbodhikā-Tikā, süt. 128, p. 121., Pradhan, op. cit., pp. 128, 129., Hoenile, op. cit., ii., Appendix II., pp. 59.60

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Raychaudhuri, op cit p 74 सम्बन्ध सं भगवत्रो महावोरस्य मावा निस्ता इ विहादिया इ या वीहरूकारियो इ वा <sup>4</sup> Jacobi, op cit, p 193

<sup>\*</sup> Ibid , p 194

hadattā, a native of Videha, a prince of Videha—had lived thirty years in Videha when his parents went to the gods (i e died) "1

Thus from the Jama Sūtras themselves the following points are confirmed that a section of the Videhans had settled in Vaisālī, "the capital of Videha". The Videhans and that Mahāvīra was closely connected with them With all this the first point still needs some more elucidation. As Mahāvīra was a Videhan, even so according to Jacobi he was also a Vaisālika—i e a native of Vaisālī. Thus Kundapura or Kundagrāma of King Siddhārtha cannot but be a prominent part of Vaisālī, the capital of the reigning line of Videha.

In addition to all these references confirming the close relationship that existed between Mahāvīra and the Videhans there are certain other indirections in the sacred books of the Jainas which go to assert that the Videhans had a living interest in the Jaina church. Talking about Nami, the royal seer, the Uttarādhyayana-Sūtra sais.

# नमी नमेड् सम्पार्ण सक्तं सङ्गण चोड्चो । चडकरा मेडं च बेटेडि सामर्थे पञ्चवटिको ॥

'Nami humbled himself, enjoined by Sakra in person, the king of Videha left the house, and took upon him Sramanahood' 4

Besides this from the Kalpa-Sūtra we know that at Mithilā, the metropolis of Videha, Mahāvīra spent six raim-seasons This shows how far Mahāvīra was connected with the Videhans In short, from what we have seen about them one thing is clear—that if not all, there was at least a section amongst the Videhans who were real Jamas

Coming next to the Licchavis we find that they were a great and powerful people in Eastern India in the sixth century before Christ There is no use denying the fact that with the Jūātrikas they must have come directly under the influence of the teaching

<sup>1</sup> Jacobi, op cit, p 256

<sup>1</sup> Ibid , Int , p xi

<sup>\* &</sup>quot;Kundagrame, therefore, was probably one of the suburbs of Vasikli, the capital of Videha. This conjecture is borne out by the name Vesalie—i \( e \) Vasiklika—given to Mahavira in the Sürüs/ränge, 1, 8 The commentator explains the passage in question in two different ways, and at another place a third explanation is given avaishlika apparently means a native of Va 4kli and Mahavira could be rightly called that when Kundagrama was a suburb of Vassikli, just as a native of Turnham Green may be called a Londoner "—Ind

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Uttarddhyayana-Sütra, Lecture IX, v 61 (f ibid, v 62, Lecture XVIII, v 45 (trans Jacob, SBE, xlv, pp 41, 87) For a full description of the legendary tale of Nami see Meyer (J J). Hindu Tales, pp 147-169.

of Mahāvīra His mother Trīśalā was sister to Cetaka, king of Vaišālī, who belonged to the Licehavi sect of the Kshatriyas, while on his father's side Mahāvīra was a Jūātrika himself

Here arises the difficulty that if Trisalā was the Licchavi princess there is no reason why she should be called Videhadattā 2. The possible explanation that can be given for this is that she was so called because she belonged to that part of the country which was originally known as Videha, and, as we have just remarked. Vansāli was the capital of Videha Furthermore, in the words of Dr Ravchaudhuri, "the Vajpan confederation must have been organised after the fall of the royal houses of Videha Political evolution in India thus resembles closely the political evolution in the ancient cities of Greece, where also the monarchies of the Heroic age were succeeded by airstociatic republics." Moreover, in confirmation with other traditions this leads to a further surmise—that after the fall of the Videhans a section of them might also have been called the Licchaus.

Thus there is nothing unnatural or out of the way if Triśala was called Videhadattā though she was a Luchavi primess. Now this Trisala was marifed to Suddhārtha, who, according to the Jamas, was a follower of Pārsva, the prodecessor of Lord Mahāvīra. This naturally leads one to infer that either the royal family of the Liechavis was Jama by faith of that it was socially so situated that it could take a member of the other Jama royal family as a bridegroom for its princess. This modent alone warrants the conclusion that the Liechavis had a distinct sympathy and respect for the Jamas, but the literary and the historical traditions of the Jamas do not stop with this solitary incident alone. We further know that Cellanā (also called Vedehi), the youngest of the seven daughters of King Cetaka, was married to Bimbisāra, and Cellanā were great Jamas themselves.

1 Jacobi Kalpa Sūtra p 11d

ं वेसालिको चंडको सन्न वृगाको — Avasyaka Sütra, p. 076

<sup>3 &</sup>quot;In the opinion of sveral scholars (etaka was a Licchavi But the secondary names of his sister (Vidchadattā) and daughter (Vedehi) probably indicate that he was a Videhan domiciled at visili "—Raychaudhuri op cit, p. 78, n. 2.
3 Ind. p. 76

this property of Vansili were afterwards, the people of Vansili were called Luchaux, and in the Trikandasesha the names of Luchaux, Videh, and Triabhukth have been given as synony mous, "—Cunningham op, ct. p. 509

Bimbisāra had a son known as Vedehi Putto Ajātšattū in the canonical Pāh texts, and as Kūniki by the Jamas The later Buddhist tradition makes him a son of the

Besides Cellana, Cetaka had six other daughters, out of whom one preferred to be a nun and the other five were married in one or the other royal family of Eastern India How far this fact can be taken as an historical truth we cannot say, but hardly with any exception almost all those ruling dynasties with whom the Licchavis were thus connected can be fully identified in the light of modern research. The names of these Licchavi princesses are Prabhāvatī, Padmāvatī, Mroāvatī, Sivā, Jveshthā, Suiveshthā and Collans 1

Of these, Prabhavati, the eldest, was married to King Udavana of Vitabhava, which has been identified at various places in the Lama literature with a town of Sindhu-Saunira-Deśa 2 But to what part of the country these literary evidences allude we cannot exactly say, because on the basis of various sources it has been identified with different places in the west and north-west of Cunningham identifies it with "the province of Badari or Eder, at the head of the Gulf of Cambay "3 Dr Rhys Davids more or less agrees with Cunningham, and places Sauvira in his map to the north of Kathiawar and along the Gulf of Cutch 4 Alberum identifies it with Multan and Jahravar, and this is also accepted by Mr Dev 5

On the other hand the Jama traditions are as follows

Abhayadevasūri, in his commentary on the Bhagavatī, puts his interpretation in the following words सिन्धनका कामका मीवोरा-जनपनिकोबा विगता देतवो भवाति च वतस्त्रहोतिभवं विद्रभेति केचित है

The story of Udayana translated by Meyer from the Uttaradhyayana-Sūtra mentions Vītabhaya as follows "There was in Kosala Devi, the Jama tradition, confirmed by the standing epithet of Vedehi Putto. son of the princess of Videha, in the older Buddhist books makes him a son of Cellana -Rhys Davids, CHI, 1, p 183

देव्या चेत्रस्या सार्थमपराह्मेज्यदा नृष । वीरं समवसरयास्यितं वन्दितृमभ्यगात्॥ विन्द्रस्य श्रीमदर्रेना विलती ती च टंपती ।

--Hemacandra op cit. vv 11-12. p 86

1 Avasyaka-Sūtra, p 676, Hemacandra, op cit, v 187, p 77

बीतीशर नगरे उटावले नार्नराया तस -Bhagavafi, sūt 491, p 618 Cf also Avasvaha-Sūtra, p 676, Hemacandra, op cit, v 190, p 77, सिन्यसीवीरदेशेऽसिन पूरं वीतभयाद्भयम । — Ibid, v 827, p 147, Meyer (J J), op cit. p 97

Cunningham, op cit, p 569
 Rhys Davids, Buddhist India, map facing p 320

5 sachau, Alberum's India, 1, p 302 Cf Dev. op cit, p 183

Bhagavati, sūt 492, pp 320-321

a city in the countries of Sindhu and Sovira, called Viyabhaya, a king, Udāyana by name "1

"The Satruñiava Māhātmua places it in Sindhu or Sind "2

From all these identifications it seems that the country roughly corresponds to a portion of Sind on the east of the River Indus and of Rajputana to the north-west of Malwa This is also confirmed by the fact that Udāyana went through the deserts of Marwar and Rajputana, where his army began to die of thirst during the war which he had declared against the king of Avanti 3

Besides these identifications one thing we get about Sindhi-Sawira-Deśa from Varāhamihura's division of Bhāratawarsha is thus, that it formed one of the nine divisions into which the country was divided <sup>4</sup> The historical and geographical importance actruing from this justifies the Jaina sources to some extent when they say that, along with Vitabhaya, Udayana was the overlord of three hundred and sixty-three other towns <sup>5</sup> Furthermore, from the life of Kumārapāla of the twelfth century a D we know that during his career he brought to Pattana <sup>6</sup> a Jaina idol <sup>7</sup> which, according to

- Meyer (J J), op cit, p 97 For the story in the Uttaradhyayana see Laxmi-Vallabha's commentary (Dhanapatasimha's cdition), pp 552-561
- 1 Cf Dey, op cut, p 183
- ं उत्तरती च नहें उत्त्यासारकृषा बहुँबारओ. Acasyada-Saira, p. 209 (f Meyer (J J), op ct., p. 109 It may be mentioned here that according to the Buddhist traditions, Roruka was the capital of Sauriya Ct (f H), 1, p. 178, Dv., op ct., p. 170 According to Cunningham, Roruka was "probably Alor, the old city of Sind "—Cunningham, op ct., p. 700
- 4 varihamiburs calls each of the Nava Khandava 1 µarga He ways 'By them (the Varga) Bhārdara arha  $a \cdot t$  all of the world -n ki wised into inne parts the central one, the castern one, etc ''--sachau, op ct, p 297 (f bad, pp 298 502, Cunningham, op ct, p 6 ''--According to this arrangement Sindhu Sauriva was the chief district of the west , but there is a discripance between this epitome of Variha and his details, as sindhu Sauvira is their assigned to the south west along with Anata ''---Dad, p 7
- ो चीता-चारिनगरिचारिचारातीच्यु —Hemacandra. op ett , v 328, p 147 This King I dayana lived evertising the sovereignty over sixteen countries, beginning with Sindhu-Sauvira, three hundred and with three cities, beginning with Vitabhaya (J J), op ett p 97
- "Analula Pattana, Vichwal Pattana or Pattana, called also Northern Baroda in Gunard, found din Sannat Sigo or v. p. 76, after the destruction of Valabit by Banarija or Vamisarija. The town was called Analulajattana, after the name of a cowherd who poured out the site. Hemacandra the celebrated Jana gammaran and lexicographer, flourashed in the court of Kumārapāla, the king of Analulajattana (A.D. 1132-1173), and was his spiritual gude. He died at the age of eight four in a D. 1172, in which vear Kumārapāla became a convert to Janasm but according to other suthorites, the convirtion to No place in a D. 1159. After the overthrow of Vallabbl in the eighth century. Analulajattana became the chief city of Gujarat, or Western India, till the fifteenth century.

Jayasımhasüri, Kumārapāla Bhūpāla-Carıtra Mahākāvya, Sarga IX, vv 261, 265, 266



OF SUCKEY AND POSSESSED AND TO

Hemacandra, had been lying underground at Vitabhaya since the days of Udāyana <sup>1</sup>

This much about Sindhu-Sauvira-Deśa and its metropolis About its ruler, Udāvana, there are not many data wherefrom to infer historically In the words of Dr Raychaudhuri "it is difficult to disentangle the kernel of historical truth from the husk of popular fables"2, but it must be admitted that there are a few facts about Udayana which can be gleaned from the Jama annals and which deserve some notice, howsoever little, on the part of historians According to these annals Udavana of Sauvira-Desa in an open fight defeated his dependent Canda Pradvota of Avanti,3 who is an historical person, and about whom we shall see in detail in his relation as husband to Siva, the fourth daughter of Cetaka Besides this we know that Udayana was succeeded by his nephew Kesi, in whose reign Vitabhaya went to wreck and ruin One cannot say if this is all a mere fiction or this is itself the reason why we have no traces of the history of this great part of the country. though we know on good authority that at one time it formed one of the "nine-Vargas" of Bhāratavarsha

About Udāyana's and his wife Prabhāvati's attitude towards the religion of the Jinas we have ample proof, direct and otherwise, in the canonical literature of the Jainas, on which we can base our own inferences. At one place Prabhāvati, the Liechavi princess, having performed the worship of a Jaina image, says. "The Arhat, who is free from love, hatred and delusion, who knows everything, who is endowed with the eight miraculous powers, who wears the form of the supreme god of gods, may be grant me a sight of himself." <sup>15</sup>

This shows with what respect the queen of Sauvira looked

<sup>े</sup> डरायने शिष्टाते । तदेव प्रतिमा । अविचाति भूगता ॥ राष्ट्र' कुमारपालस्य प्रमाणक्या । सम्मानस्थले में सु प्रतिमाधिभीवचिति ॥—Hemacandra, *op cut*, vv 20, 22, 83, pp 158,150

<sup>&</sup>quot;Raychaudhur, op cst., p 123. This was between the two, according to the legend, had taken place because Pradyota had run away with a servant girl and an image of Jina which belonged to Udisjana. "Thereupon he sent a messenger to Pajioya. "I care nothing for the servant girl. Send me the image." He did not give it Udisjana hurriedly took the field together with the ten kings (his vissals). When Pajioya descended he was bound (captured by Udiayana)."—Meyer (J. J., op. cit., pp. 109-110. (f. Acasyaloz-Stára, p. 299.

<sup>ै</sup> उदायनो राजा गत उक्तायिनों प्रश्लोतो रहो—1bnd , pp 298-299 Cf Hemacandra , op cut , v 578, p 156

<sup>4</sup> तह से से सेनीकुमारें राया बास — Bhagavafi-Sūtra, sūt 491, p 619 "When he (Udāyana) died, a detty let a shower of dust fall Even to this day it lies buried" — Meyer (J J), op cit, pp 115-116 he

at the Jama faith <sup>1</sup> Moleover, from the *Uttarādhyayana* and other canonical literature we know that the king too was no less a believer in the religion of the Jina, <sup>2</sup> though originally he was "devoted to Brahmanic ascetics" <sup>3</sup> He even went to the extent of renouncing the world, <sup>4</sup> and when the question of the succession of his son Abhii came before him he says to himself "If I renounce the world after appointing Prince Abhii to royal power, then Abhii will become infatuated with royal power and royal dominion down to the country and with the enjoyment of human pleasures and will stray to and fro in the beginningless, endless tanglewood of the Samsāia Therefore it is evidently better that I inconnec the world after appointing my sister's son, Prince Kesi, to royal power "<sup>5</sup>

Thus the entire change in the heart of Udayana is evident from this incident. This has made his renunciation proverbial with the Jamas. We find in the Antagada-Dasão a passage reterring to Udayana—viz. "Then King Alakkhi. withdrew from the world in the same way as King Udayane, save that he anomted his eldest son to rule over his kingdom." It may be said here that in a note to this Dr. Batnett has wrongly taken this passage to refer to Udayana, 'king of Kosambi and son of Savañie (Satānika) by Migāvai, daughter of Cedaga, king of Vaisāh."?

Furthermore, the treatment offered by Udayana to the Avanti Pradyota, whom he had taken as a captive during the war, is illustrative of the fact that be strictly adhered to the 'precept that during the Pargushanapartan even the most deadly enuity should be given up" 18 It so happened that on the occasion of the Pargushanapartan, although Udayana himself observed a fast he, not with standing, gave

- े प्रभावता चान पूर्व देवगृहै कार्रित, भन्नाताक्यानेन नृता देवला के गता 1:aéyaka Sûtra p 298 (f Meyer (J J) op and loc est Hemacandra, op est , 504 p 150 l'dâyana, the bull of kings of Sauvirs, renounced the world and turned monk,
- he entered the order and ranched perfection "... Jacobi, SRE L., vlv. p. 87. In a note to this Jacobi writes. "He was contemporary with Maliavira...—Bud.
- <sup>2</sup> Meyer (1 J), op cit, p 103 स च तापसमक —.1: ašyaka Sūtra, p 298, Hemscandra, op cit, v 388, p 149
- ' तर नो से उरायको रावा समग्रास भगवन्तो जाव पहुरु —Bhagavati, sút 492, p 620 Meyer (J J). op cit. p 114
- $^{8}$  Bod , pp. 113 114 एवं सत्तु सभीयीकुमारे कामभोगेसु मुक्किए भाइकेस्त्रे केसि कुमारं रक्ते उपिक्रा —Bhagazatt vit 491, p. 619
  - Barnett, op cit, p 96
  - ' Ibid , p 96, n 2
- Bhandarkur, Report for 1883 1884, p 142, Pajjusana or Paryushana, the sacred festival at the close of the Jama year Cf Stevenson (Mrs), op. cst., p 78, uninfranci

orders that Canda Pradyota be served with anything he liked. However the latter, from fear of being poisoned, did not wish to eat the food that was brought him, and said that he too had a fast to observe, being, as he was, of the same religion as Udayana This was reported to the king, and as a real Jaina he replied "I know that he is a rogue, but while he is a captive my Payjust va even does not become pure and auspicious":

Coming next to Padmāvatī we find that she was narried to King Dadhivāhana of Campā,² once a great centre of Jainism ³ Haribhadra, in his commentary on the Avašyuka-Sūtra, clearly states that both the king and queen were great adherents of the Jaina church. Considering the historical importance that Campā enjoys in the Jaina annals there is nothing strange if one assumes on the authority of the Jaina literature that the family of Dadhivāhana had a living interest in the Jaina doctrines 4

"Jama tradition places him in the beginning of the sixth century BC His daughter Candanā or Candrabalā was the first female who embraced Jamism shortly after Mahāvīra had attained the Kevaliship" <sup>5</sup> Jama narrative and other literature are full of references to this first female disciple of Mahāvīra. It was she who headed all the female lay and other worshippers of Vardhamāna in his own days <sup>6</sup> The political significance connected with her life is that when "Satānīka, king of Kausāmbi, attackid Campā, the capital of Dadhivāhana, Candanā fell into the hands of a robber, but all along she maintained the vows of the order" <sup>7</sup> This

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Bhandarkar, op and lor cut , Meyer (J J), op cut , p 110-111, Kalpa-Sütra, Subodhikd-Tida, sit 50, p 192 च्छा पर्युक्षण, राजोपोषित., ज भशांत-चहमञ्जूपोषित , कमार्थ भारापितरी सैवती, etc — Ātushaka-Sütra, p 300

<sup>\*</sup> Cf Dey, op cit, p 44 Dey, JASB (New Stries), x, 1914, p 334

Harribadra tells us that leaving the kingdom to their son Karakandū, both the king and the queen joined the order, খনাখনা ব্যা

हे अपि राज्ये दिश्याहनसम्बे ह्या प्रवन्ति , करकवृत्तेशासानो नात — Avalyaka-Sütra, pp 716, 717, 718 R is further said that Karakandû also, like his father, finally joined the order Cf told, p 719 For further reference about Karakandû and his parents see Meyer (J J), op ci, pp 122-136 'Saintyācārya, Ultāradhyayana-Sixhyahifā, pp 300-303, Laxmi-Vallabha, Ultarādhyayana-Dipikā, pp 234 259

Raychaudhuri, op cit, p 69 Cf Dey, op cit, p 321

<sup>—</sup>Kalpo-Sütra, Suboduhá-Fiká, sid. 138, p. 128. Cf. Dev., op. ard for. ct. Raychaudhur, op. ct. p. 60. (f. hod., p. 84. "Campā was occupied and destroyed by Satānīka II., the king of Kausāmbi, a few years before Bimbisāra's annexation "—Pradban, op. ct., p. 214.

statement of Dr Raychaudhuri is based on the Jaina sources, and the whole story of Candanā in short runs as follows. During the war between her father and King Satānika she was caught hold of by one of the enemy's army and was sold in Kausāmbi to a banker named Dhanāvaha, who named her Candanā in spite of her already bearing the name Vasumati as her family name. After a short time the banker's wife, Mūlā, felt jealous of her, and having cut her hair put her into custody. In this condition she once served a part of her food to Mahāvīra, and finally joined his ranks as a nun.<sup>1</sup>

Before we pass on to Mrgavati, the third daughter of Cetaka. a few words about Campa in the light of Jama history will not be out of place The town of Campa seems to have been situated at a distance of a few miles in the neighbourhood of modern Bhagalpur, and is known to us under some such names as Campapuri. Campanagar, Malini and Campa-Malini 2 Its importance in Jama history is self-evident when we know that Mahavira spent three of his rainy-seasons in Campa, the capital of Anga, and its suburbs (Prstha Campa), and that it is known to us as the place of both the birth and death of Vasupujya, the twelfth Tirthankara Again, as the headquarters of Candana and her father it is remembered by the Jamas as a great centre of their religion are signs of old and new Jaina temples of both the Digambara and Svetämbara sects built for Vasupuiva and other Tirthankaras as the chief Jinas 3 The Uvāsaga-Dasāo and the Antagada-Dasão mention that the temple called Cartya Punnabhadda existed at Campa at the time of Sudharman, one of the eleven disciples of Mahavira who succeeded as the head of the Jama sect on his death 4 "The town was visited by Sudharman, the head of the Jaina hierarchy, at the time of Kunika or Ajatasatru, who came barefooted to

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Kalpa-Sūtra, Subodinkā-Ţikā, süt 118, pp 106-107 Cf Avatyaka-Sütra, pp 223-225, Hemacandra, op ct, pp 59-62 For further references about Candanā see Barnett, op ct, pp 98-100, 102, 106

<sup>\*</sup> Cf Dev. The Geographical Inctionary of Ancient and Medicical India, p. 44, Cunningham, op. cit., pp. 546-547, 722-723. Now represented by the village of Champāpur on the Ganges, near Bhagalpur, anciently it was the capital of the country of Anga, corresponding to the modern district of Bhagalpur.

<sup>&</sup>quot;Dey, op cit, pp 44-45 "From the inscriptions on some Jaina images exhumed from the neighbourhood of an old Jaina temple at Ajmer it appears that these images, which were of Bisupipys. Mallinaths, Pairvansaths and Varibananias, were dedicated in the thirteenth century ∧ D—4 ∈ ranging from Samvat 1239-1247"—Ibid, p 45 CT JASB, vij p 52

<sup>\*</sup> Hoernle, op cit, ii, p. 2, notes 'Verily, Jambū, in those days there was a city named Campā a sanctuary Punnabhadde "—Barnett, op cit, pp 97-98, 100 (7 Dev, op and doc cit

see the Ganadhara outside the city where he had taken up his abode Sudharman's successor Jambū and Jambū's successor Prabhava also visited Campā, and Prabhava's successor, Sayambhava, lived at this city, where he composed the Daśavaikālika-Sūtra, containing in ten lectures all the essence of the sacred doctrines of Jainism'' 1

"After the death of Bimbisāra, Kūnika or Ajātašatru made Campā his capital, but after his death his son Udāyin transferred the seat of Government to Pātalīputra <sup>2</sup> From the Campaka-Sreshthi-Kathā, a Jaina work, it appears that the town was in a very flourishing condition. In the opening lines the castes and the trades of the town are enumerated. There were perfumers, spice-sellers, sugar-candy sellers, jewellers, leather-tanners, garland-makers, carpenters, goldsmiths, weavers, washermen," etc. <sup>3</sup>

Coming to Mrgāvatī, the third daughter of Cetaka, we find that she was married to King Satāmīka of Kaušāribi and was known also as the princess of Videha "V.nayavijayaganin, in his Subodhikā commentary to the Kalpa-Sūtra, draws from old Jama sources, and says that when Mahāvīra visited the town of Kausāmbi the king of that place was Satānīka and the queen was Mrgāvatī". That both the king and the queen were devotees of Mahāvīra can be well established from the Jama literature itself Looking to the family atmosphere in which she was brought up it is natural that Mrgāvatī could not be anything else than a Jama Furthermore, the Jama tradition tells us in patricular that the king's Amātiya (minister) and his wife also were Jamas by faith "

- <sup>1</sup> Dey, op and loc cst कन्यदा कीमशाक्षर' सुपती । जगाम कन्यां ॥ तदा कृषिक । अक्तपादको । सुपनेकामिनी दृष्टा द्रादिष ननोन्करोत ॥—Hemacandra, Partishtaparon, Canto IV. vv 1. p. 23. 35
  - \* Ibid, Canto VI, vv 21 ff Dey, op and loc cit
    \* Satānīka himself was styled also Parantapa C/ Rhys Davids, op cit, p 8
- \* Kausambi, Kausambi-nagar or Kosam, an old village on the left bank of the Jamuna, about 30 miles to the west of Allahabad \*— Dey, op cit, p 96
- \* "Satānīka married a princess of Videha, as his son is called Vaidehīputra"—Raychaudhuri, op cit, p 84 Cf Law (B C), op cit, p 136
- <sup>1</sup> Pradhan, op cit, p 257 तत क्रमेश कीज्ञाम्प्या गतलाव ज्ञातानीको राजा नृगावती देवी.
- -Kalpa-Sūtra, Subodhikā Tikā, sūt 118, p 106
- ' Mahavira had been to Kausambi during the years of his wanderings before he was endowed with Kevola-Jiána It so happened that during his stay there Lord Mahavira, owing to some vow that he had taken, did not accept any food for some days, and hence मुनावसिंध नहता हु. सेनाभिभूता तेन (राज्ञा) चाच्याचिता तथा करियानि यथा ब.स्थे स्टेश
  - -Avasyaka-Sūtra, p 228 (f Stevenson (Mrs), op cut, p 40
  - े सुप्रोमेक्नाओं, नन्दां तस्य भार्यों, वा च क्रमबोगासिका, वा च क्राड्वीत नृगायसा प्रथम्या, क्रमायोग्ये सर्पतिक क्रागतः स्वात्रिन चरन्ते, —Arasyaka-Sütra, pp 222, 225 Cf Kalpa-Sütra, Subothik-Tikla, Sit 118. p. 106

About Satānīka's fight with Dadhivāhana we have already retried. The other fact of historical importance that we can get from the Jaina literature is this, that "his son and successor was the famous Udāyana, the contemporary of Bimbisāra" "Again, the grandfather of Udāyana," observes Dr Pradhan, "is named Sahasrānīka b Bhāsa, and Vasudāman by the Purānas Sahasrānīka was a contemporary of Bimbisāra and received religious instructions from Mahāvīra "The Jainas call him Sasānīka, which is evidently a softening of 'Sahasānīka,' the Prākrt equivalent of the Sanskrit from 'Sahasrānīka' Sasānīka was probably the same as the Purānac Vasudāman and had his son Satānīka II Udāyana was the son of Satānīka II" 2

In this the learned doctor is fully authorised by the Bhagawati-Satānika's sister Jayanti was a staunch follower of Mahāvīra't About Udāyana we shall speak at length a little later along with his father-in-law, Canda Pradyota, and his successors, but at present we need say this much only that by the Jainas he is claimed to have been a Jaina, and that "he was a great king who really made some conquests, and contracted matrimonial alliances with the royal houses of Avantī, Anga and Magadha''s

Taking Sivā, the fourth daughter of Cetaka, we find that she was married to Canda Pradyota of Ujjaini, the capital of Avanti or ancient Malwa? He is known to us as Canda Pradyota Mahā-sna—fierce Pradyota, the possessor of a great army, and as the father-in-law of Udāyana of Kauśāmhi, the capital of the country of Vamsa or Vatsa "The king of Avanti in the Buddha's time,"

- Raychaudhurs, op and loc cit (f Barnett, op cit, p 96, n 2
- Pradhan, op and loc cit 'The Kathā Saru-Sāgara says that Satānīka's son Saharānīka was the father of Udayana Thus the Kathā-Saru-Sāgara reverses the order certanily wongly ——Ibud Cf Tawney (ed Penzer), Kathā Saru-Sāgara, 1, pp 95-96, Raychaudhuri op and loc cit
- ं सहस्राणीयस्त्र रत्नो पोत्रं सयागीयस्त्र रत्नो पुत्रं चेद्रगस्त रत्नो नतुर निगावतीर हेवीर सन्नर नर्पतीर समग्रोवातियार भक्तित्तर उदायगे नामं राया होत्या, ctc —Bhagavati, sit 441, p 556
- े तर शंसा नयंती समयोवासिया पञ्चद्वा नाव सञ्चदुनसम्पहीशा। —Ibid, süt 443, p. 558
  - Pradhan, op cut, p 123
  - Cf Avasyaka-Sūtra, p 677
  - <sup>1</sup> Cf Dey, op cit, p 209
  - \* Cf Pradhan, op cit, p 230
- , (7) Ray-haudhurr op cit, p 83 "Kosāmbi-Nagar or Košam was the capital of Vamsadeša or Vatsvadeša, the kingdom of Udāyana "—Dey, op cit, p 96 (f bid.), 2 (f bid.), 2 (f

observes Dr Rhys Davids, "was Pajjota the Fierce, who reigned at the capital Ujjeni There is a legend about him which shows that he and his neighbour, King Udena of Kośambi, were believed to have been contemporary, connected by marriage, and engaged in war." This "legend" is fully corroborated by Jaina sources We know from these sources that the Vatsa king, Udāyana, was married to Vāsavadattā, the daughter of the Pradyota of Avanti 3 Furthermore, to state in brief, Hemacandra tells us that Canda Pradyota had asked Queen Mrgāvati from Satānika, and on the refusal of the latter he had declared a war against him. It so happened that in the meantime Satānika died, and when Mahāvīra came down to Kausāmbi Canda Pradyota was induced to give up his feeling of revenge and to allow Mrgāvatī to become a nun, with a promise to make Udāvana the king of Kausāmbi 4

This Udāyana, "the king of Vatsa, is the central figure in a large cycle of Sanskrit stories of love and adventure, and in these Pradyota, the king of Ujjain, the father of the peerless Vāsavadattā, plays no small part" \* As just remarked, he is said to have contracted matrimonial alliances with the royal houses of Avanti, Anga and Magadha \* From different sources, whether fully reliable or not, we know that Vāsuladattā or Vāsavadattā, the daughter of Pradyota, king of Avantī, Padmāvatī, the sister of Daršaka, the king of Magadha, and the daughter of Drdhavarman, the king of Anga, were his queens \* Of these Vāsavadattā was the chief queen of Udāyana Both Buddhist and Jaina literatures "give a long and romantic story of the way in which Vāsuladattā, the daughter of Pajjota of Avantī, became the wife, or rather one of the three wives, of King Udena of Košāmbi" \* As to his attitude towards religion Udāyana had before him his mother, and also relatives like

<sup>1</sup> Rhys Davids, C H I , 1 , p 185

Of Acadyaka-Silra, p 674, Hemacandra, Trahashi-Salaka, Parra X, pp 142-145
"Avanti roughly corresponds to modern Mālwā, Nimār and the adjouning parts of the central provinces Prof Bhandarkar points out that this Janapada was divided into two parts the northern part had its capital at Ujiani, and the southern part, called Avanti Dakshimatshis. had its capital at Ujiani, and the southern part, called Avanti Dakshimatshis.

the modern Mändhäta on the Narmada "-Raychaudhuri, op cit, p 92

\* Cf Hemacandra, op cit, v 232, p 107

Rapson, CHI, 1, p 311 Cf Raychaudhuri, op cit, p 122 Pargiter, Ancient

Indian Historical Tradition, p 285

( Cf. Raychaudhuri, op and loc cit , Pradhan, op cit , pp 212, 246 "Tradition has preserved a long story of adventures of Udena and his three wives "—Rhys Davids, op cit , p 187

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf Rhys Davids, Buddhist India, p 4, Āvaiyaka-Sūtra, p 674, Hemacandra, op cit, pp 142-145

Bimbisåra, Cellana and others, who were more or less the leading figures of the Jama community of those days, and this naturally created in him respect and sympathy for the Jama church.<sup>1</sup>

About the Avanti-Pradvota and his Queen Siva's sentiments for the Jama church Hemacandra tells us that he had his distinct sympathies for the Jaina faith, and that it was with his permission that his eight queens, Angaravati and others, along with Mrgavati of Kauśambi, joined the order 2 In his connection with Udayana of Sauvira we have already seen that Pradyota himself had declared that he also was traditionally a Jama himself No doubt the fierce and unscrupulous character of the lord of Avanti is known both to the Bauddhas and the Jamas,3 but in this particular incident one cannot see for what earthly reason he should have falsely represented himself to be a Jaina If he had his own suspicion he could as well have refused the food on some other ground than this Whether a fact or a fiction, one thing is certain—that the moral of this particular incident is to show something else than the evil nature of this or that king The leading idea is that though a great enemy of Pradyota as Udāyana was, he did not like to see a captive before him, whether a Jaina or not, during the days of his religious festival 4

Thus out of the seven daughters of Cetaka, Prabhāvati, Padmāvati, Mrgāvati, Sıvā and Cellanā were married respectively to the lords of Sauvīra, Anga, Vatsa (Vamsa), Avanti and Magadha Of these the last four are included both in the Buddhist and the Jaina lists of the Sixteen Mahāganapūdas, while nothing more can be said about the Sauvīra-Deša. Of the remaining two daughters of Cetaka, Jyeshthā was married to Nandivardhana, brother of Lord Mahāvīra and ruler of Kundagrāma, while Sujyeshthā joined

```
ं वानी कनीवर्षुं । तर सं से उदायसे राचा पञ्चनासर । etc — Bhagavari, siii 442,
p 556
* वहागृद्ध-कृगायना प्रवास साम्यां सामितविषयी ।
करामारकाशासाः प्रवीतभूषतेः प्रियाः ॥
```

<sup>-</sup>Hemacandra, op cut, v 288, p 107

<sup>°</sup> Cf Rhys Davids, op and loc cit , सो भूको — Avatyaka Sütra p 300 , Bhandarkar, op and loc cit , भूकेसाध्येषिक — Kaipa-Sütra, Subodhikā-Tikā, süt 59,

p 192 • Cf. Avasyaka-Sütra, p 300, Meyer (J J), op cst, pp 110-111, Kalpa-Sütra, Subodhskâ-Țikā, sut 59, p 192

Cf Raychaudhuri, op cit, pp 59-60

Ct Avasyaka-Sūtra, p 677, Hemacandra, op cit, v 192, p 77

the order of Mahāvīra's disciples <sup>1</sup> All these facts combined go a long way to show how far Vardhamāna's influence reached through his mother Triśalā, the Lucchavi princess. It is clear from this that at the time Mahāvīra lived and preached, the Lucchavis were recognised as Kshatriyas, who held their heads very high on account of their high birth and with whom the highest born princes of Eastern India considered it an honour to enter into matrimonual alliance.

In short, it was through the Licehavis, and thereby through the ruling dynasty of Vaisālī, that the reformed church of Mahāvīra got a solid support from all directions in its early days. It was through them that the religion of Mahāvīra had spread over Sauvīra, Anga, Vatsa, Avantī, Videha and Magadha, all of which were the most powerful kingdoms of the time. This is why the Buddhist works do not mention Cetaka, the king of Vaisālī, though they tell us about the constitutional government of Vesāli 3 To quote Dr Jacobi, "Buddhists took no notice of him, as his influence . . . was used in the interest of their rivals. But the Jainas cherished the memory of the maternal uncle and patron of their prophet, to whose influence we must attribute the fact that Vaisālī used to be a stronghold of Jainism, while being looked upon by the Buddhists as a seminary of heresies and dissent." 4

In addition to these there are other stray references to the Licchavis in the Jaina Sūtras which more or less confirm the fact that they were nothing short of Jainas themselves. Taking first the Sūtrakrtānga we find that they were highly respected by the Jainas. According to it, "A Brāhmana or Kshattriya by birth, a scion of the Ugra race or a Licchavi, who enters the order cating alms given by others is not stuck up on account of his renowned Gotra" 5

Citing next the Kalpa-Sūtra · "In that night in which the Venerable Ascetic Mahāvira died, freed from all pains, the eighteen confederate kings of Kāsī and Kosala, the nine Mallakis and nine Licchavis, on the day of new moon, instituted an illumination of on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Ävasyaka-Sütra, p 685, Hemacandra, op cut, v 266, p 80

<sup>2</sup> Cf Dey, Notes on Ancient Anga, p 822, Buhler, Indian Sect of the Jamas, p 27

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Jacobi, S B E . xxii . Int . p xii See Turnour. J A.S.B . vii . p 992

<sup>4</sup> Jacobi, op cst, Int, p xm

<sup>5</sup> Jacobi, S B E , xlv , p 321

<sup>&</sup>quot;The James celebrate the Nirodna of Mahāvīra with an illumination on the night of new moon in the month Kārttika"—Ibid . xxii . p 266

the . . . fasting day: for they said 'Since the light of intelligence is gone, let us make an illumination of material matter!" 1

Besides these two quotations from the Jama Sūtras there is something about a king, Jiyasattu, in the Uvasaga-Dasão which, if taken in the light of the interpretation of Dr Hoernle, is of the utmost importance when we are examining the relations that existed between Cetaka, the Licchavi king, and the Jamas. In the first of the ten lectures of this seventh Anga of the Jamas we find in the reply of Sudharma 2 to the question of Jambu what was the purport of it-viz.

"Truly, Jambū, at that time and at that period, there was a city called Vānivagāma Outside of the city of Vaniyagama, in a north-easterly direction, there was a Ceiua called Düipalasa At that time Jivasattū was king over the city of Vanivagama

There also lived then in Vāniyagāma a householder called Ananda,3 who was prosperous and without any equals

"At that time and at that period, the Samana, the blessed Mahavira arrived on a visit, and a company of people went out to hear him Then King Jivasattii also went out to hear him. List as King Kuniya had done on another occasion, and having done so . he stood waiting on him "4

The Jayasattu mentioned here has rightly been identified by both Drs Hoernle and Barnett 5 with Cetaka or Cedaga, the maternal uncle of Mahāvīra, because Vānivagāma, the city of Jivasattu, was, as we shall see later on, either another name of Vaisali or some portion of it which was so called. To quote Dr Hoernle "In the Suryapramapati Jivasattu is mentioned as ruling over Mithila, the capital of the Videha country Here he as mentioned as ruling over Vanivagama or Vesali On the other hand Cedaga, the maternal uncle of Mahāvīra, is said to have been a king of Vesāli and Videha It would seem that Jiyasattū and Cedaga were the same persons" 6 Furthermore, the King

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi, S B E , xxii , p 268

one of the eleven disciples (Ganadhara) of Mahāvīra, who succeeded him as head of the Jama sect, being himself succeeded by Jambū, the last of the so-called

as head of the Jauna soc., octing minisch successed by James, and Medical Kevil "Hoemle, op cit, p 2, n 5
Ananda is known to the Jamas as a typical example of a faithful lay-adherent of Jainism Cf Hernacandra, Yoga Sastro, chap in , . 151, Hoemle, op cit, pp 7 ff Ibid , pp 8-7, 9

Barnett, op cit, Int, p vi For further references to Jiyasattû in the eighth and the minth Arigas of the Jamas see abid , pp 62, 113 Hoernie, op cut, p 6, n 9,

Kūniva, with whom Jivasattū is compared here, is none else but Aıātaśatru, the son and successor of Bimbisāra of Magadha. The comparison is quite appropriate when we know that Kuniva like his father, was a great Jaina. Whether or not this was the state of things throughout his career we shall examine later on, but this much is certain, that he had his distinct sympathies for the Jama church 1 and must have more than once come into personal touch with Lord Mahavira

We have already seen that this Kūniva or Kūnika had an occasion for an open fight with his grandfather, Cedaga, for an elephant with which his younger brother had run away to Vaisali. It appears from this that by way of rivalry with Ajātasattū (Ajātaśatru) Cedaga was called also Jiyasattū Once again, to cite Dr Hoernle, "the name of Jıyasattu (Skr Jıtasatru) he may have received, as has been suggested, by way of rivalry with Aiatasattu (Skr Ajātaśatru), king of Magadha, who at first was also a patron of Mahavira, though afterwards he exchanged him for Buddha. To the Jamas Anatasattu is known under the name of Kuniva. and under that name he is compared with Jiyasattu here and elsewhere " 2

From all these traditions connected with the Licchayi Kshatriyas it is highly probable that, like the Videhans, they were also Jamas themselves.3 If this is granted, the great and powerful dynasty of the Licchavis was really a valuable source of strength to the reformed church of Mahāvīra. Their very capital formed the headquarters of the Jama community during the days of Mahāvīra From the Jama literature itself we know that Mahāvīra was very closely connected with the metropolis of the Licchavis Vaisālī claims the last prophet of the Jainas as its own citizen The Sūtrakrtānga savs about Mahāvīra as follows · "Thus spoke the Arhat Jñätriputra, the reverend, famous native of Vaisali, who possessed the highest knowledge and the highest faith, who possessed (simultaneously) the highest knowledge and faith." 4 "This passage is also repeated in another Jaina work, the Uttaradhyayana-Sūtra, with a slight variation 5 Mahāvīra is spoken of as Vesalie or

<sup>े</sup>तर वंसे कविष्ट राया .. समर्खभगवं महावीरं वंगीर सर्ववित Sūtra 82, p 75

<sup>1</sup> Hoernle, op, and loc cit For further facts about the strength of Jainism in Vassall see Law (B C), op. cit.,

pp 72-75 Jacobi, op cit, p 194

\* Jacobi, S B E, xlv, p. 261

\* Cf. Uttar&dhyayana-Skira, Lecture VI, v 17, Jacobi, op cit, p 27

Vaisālika—i.e a native of Vaisāli Moreover Abhayadeva, in his commentary on the Bhagavatī, 2, I 12, 2, explains Vaisālika by Mahāvīra, and speaks of Vaisālī as Mahāvīrajananī or 'the mother of Mahāvīra.'" In addition to this we know from the Kalpa-Sūtra that out of the forty-two ramy-seasons which he spent as a missionary during his later ascette life Mahāvīra did not neglect the city of his birth, but passed no less than twelve years at Vaisālī 2

Furthermore, the importance of this close relation between the last Tithankara of the Jamas and the Licchavis is greatly enhanced when we know from different sources that Vasiali, the capital of the Licchavis, was under a powerful dynasty which wielded considerable influence in both the political and social circles of its time "Vasiali," observes Dr Law, "'the large city' par excellence, is renowned in Indian history as the capital of the Licchavi Rājās and the headquarters of the great and powerful Vajinan confederacy. This great city is intimately associated with the early history of both Janism and Buddhism, it carries with itself the sacred memo.ies of the founders of these two great faiths that evolved in north-eastern India five hundred years before the birth of Christ." 3

One thing still remains to be considered, and that is about the relations that existed between Vaisāli and Kundagiāma <sup>4</sup> Considering the fact that Vaisāli was the most flourishing town in India about five hundred years before the beginning of our era, one thing is certain—that Kundagāma, as has been already remarked, must have been a division of Vaisālī Taking both the Buddhist and the Jaina traditions, scholars like Hoernle, <sup>5</sup> Rockhill <sup>8</sup> and others agree to the fact that Vaisālī was divided into three districts—namely, those of "Vesāli proper, Kundapura, and Vāniyagāma—occupying respectively the south-eastern, north-eastern and western portions

<sup>1</sup> Law (B C), op cst, pp 81-82

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi, S B E , xxn , p 264 Cf Law (B C ), op cst , pp 32-33

by Bod. p 81. "This was the capital of the Licchavi clan, already closely related by marrage to the kings of Magedhai. It was the headquarters of the powerful Vijijan confederacy. It was the confederacy and the territories of the free clans who formed so important a factor to the second and positional first of the such century of It must have been a great flourahing piles "—Rhys Davids, op cit, pp 40-41, Charpenter, C.H., 1, p, 197.

<sup>&</sup>quot;Under the name of Kundagāma the city of Vaisāli is mentioned as the birthplace of Mahavira, the Jaina Tirthankara, who was also called Vesalie or the man of Vesali It is the Kotugāma of the Buddhista"—Dey, The Geographical Dictionary of Ancient and Medicarol India, p 107

Hoernle, op cut, pp 8-7

Rockhill, The Life of Buddha, pp 62-63

of the area of the total city "1 Moreover the fact that all three districts were closely connected with Vaisāli is clear from the tradition that Mahāvīra was known as a native of Vaisāli though he was born at Kurdagrāma, and that the twelve ramy-seasons spent by Mahāvīra at Vaisāli are put down in the Kalpa-Sūtra as follows. "Twelve in Vaisāli and Vāmjagrāma" Both Hoemle and Nundo Lal Dey go a step farther than this and identify them at the outset with Vaisāli, holding that the ancient town of Vaisāli was known also as Kundapura or Vāmjagrāma, but finally they nevertheless agree to the fact that both of them were separate divisions of Vaisāli, the state of the Liechavis."

Thus this much is certain, that Kundagrāma formed one of the three chief divisions of Vaišālī, the government of which seems to have resembled that of a Greek state The peculiar form of government, the free institutions, the manners and customs, and the religious views and practices of the time afford us glimpses of transitional India wherein the ancient Vedic culture was making a fresh development and undergoing a novel transformation under the influence of that speculative activity out of which emerged a new socio-religious order of things

"It was," says Dr Hoernle, "an oligarchic republic; its

<sup>1</sup> Hoernle, op ct, p 4 Cf Law (B C), op ct, p 88, Dey, op ct, p 17 It may be mentioned here that in the Utdsage-Daudo there is something in connection with Vannyagima to the following effect uffluring and the variable and upper, lower and middle classes ")—Hoernle, op ct, 1, p 38 Curoundy enough the agrees with the description of Vassilli given in the Dudor—Rockhill, op ct, p 62 "There were three districts in Vessili In the first district were 7000 houses with golden towers, and in the middle dathert were 14,000 houses with solver towers, and in the last district were 21,000 houses with copper towers, in these lived the upper, the middle, and the lower classes according to their positions "—Cf Hoernle, op ct, 11, p 6, n 8 Dey has taken the three districts or quarters, "Vassill proper (Besard), Kundapura (Basukunda), and Vanagafund (Banis)" as "inhabited by the Brahman, Kshatriya and Banis castes respectively "—Dey, op ct, p 107

1 Jacobi, op ct, p 24 ...

"Vānjagāmā, Skr Vānjagāma, another name of the well-known city of Vesāli
"Vānjagāmā, Skr Vānjagāma, another name of the well-known city of Vesāli
(Skr Vaishāli), the cap all of the Lucchavi country In the Kalpa-Sūra It is
mentioned separately, but in close counection with Vaisāli The fact is, that the city
commonly called Vesāli occupied a very extended area, which included within its circuit

besides Vesali proper (now Besarh), several other places Among the latter were Vanyagama and Kundagäma or Kundagura. These still exist as villages under the nances of Banya and Basukunda. Hence the joint enty might be called, according to circumstances, by any of the names of the constituent parts "—Hoemle, op ci, ii, pp 3-4 "Bänyagāma—Vasālior (Besāļi) in the district of Mozafārpur (Tribut), in fact, Bänyagāmā was a portion of the aucient town of Vaisāli! , Kundagāmā—rt is another name for Vaisāli (modern Beasth) in the district of Mozafārpur (Tribut), in fact, Kundagāma (Kundagāmas), now called Basukunda, was a part of the suburb of the ancient town of Vaisāli! —Dey, op cit, pp 23, 107

government was vested in a senate composed of the heads of the resident Kshatriya clans, and presided over by an officer who had the title of king, and was assisted by a vicerov and a commanderin-chief" 1 "The most important amongst the republics were the Vallians of Vaisālī and the Mallas of Kusinārā (Kusinagara) and Pava As in Rome, so in Videha the overthrow of the monarchy was followed by the rise of a republic-the Villian confederacy "? Thus the monarchies of a former age were succeeded by aristocratic republics like that of Vaisali with the heads of the Kshatriya clans of Kundagama and at other places Looking at the great power that the Saisunagas were wielding-in the political atmosphere of the country-such republic had doubtless a very short existence.

To quote Dr Law, "From the account of their political institutions that can be gleaned from the Pali Buddhist canon we get an insight into the democratic ideas of statecraft and government that prevailed among the majority of the Aryan clans that peopled northern India before the imperialistic policy of the Mauryas grew and developed, as we have it on the authority of the great Brahman statesman whose policy and activity were responsible, in no little measure, for the foundation of the Maurya Empire "3 For our purpose suffice it to say that Siddhartha, as the head of the Nata or Naya clan, must have obtained some eminence in senate and state, which is amply borne out eventually by his marriage with Trisala, the sister of this republican king 4

Taking next the Jñātrikas 5 we find that they formed the clan which gave India one of its greatest religious reformers Their importance as a Kshatriya tribe is self-evident when we already know that they formed one of the most important clans of the "Confederacy of the Vrus or of the Licchivis" They "were the clan of Siddhartha and his son Mahavira the Jina They had their seats at Kundapura or Kundagrāma and Kollāga,6 suburbs of

1 Law (B C), op cit, pp 1-2

The name of the clan is also given as the Naya or Natha clan Cf Law (B C)

Cf Stevenson (Mrs), op ct, p 22, Raychaudhuri, op cit, pp 75 76
 Ibid, pp 52, 116 Cf Thomas (F W), C H I, 1, p 491

<sup>4</sup> Cf Stevenson (Mrs), op cit, p 22, Jacobi, op cit, Int, p xii

op ct., p 121, Hormle. op ct., p 4, n

\* The Uvåsaga-Dasão says about Kollāga to the following effect "Outside of the the tropogetive states and the state of the tropogetive states of the tropogetive states of the cut of Vannyagimai, in a north easterly d. a. ctoo. there was a suburb called Kollage, which was large, strong palatisl, etc.—Hoernic, op ci., p 8 C tod, p 4, n. A suburb of Vassili (Bessr) in the district of Mozaffapur (Tribut) in which the Naya-Kula Kshatriyas resided Mahāvīra, the Jama Tirthankara, belonged to this class of Kshatriyas "-Dey, op cit, p 102

Vesālı Nevertheless they were known as 'Vesalie'-1.e inhabitants of Vesālı " 1

Mahāvīra, the son of Siddhārtha and Triśalā, is undoubtedly the most noble scion of the Jñatrika clan. A sidelight on the tremendous influence exercised by this remarkable man on his fellow-men is thrown by a passage occurring in the canonical literature of his bitter antagonists, the Buddhists The passage may be translated thus "He is the head of an order, of a following, the teacher of a school, well known and of repute as a sophist, revered by the people, a man of experience, who has long been a recluse, old and well stricken in years "2

We have already seen that Mahāvīra and his parents were the followers of the tenets of Pārśva, and hence with them it is highly probable that the whole clan of the Nava Kshatriyas were also the followers of the same tenets The Nava clan seems to have supported a body of monks who followed the predecessor of Mahāvīra, and lastly, when he appeared, the members of his clan became his devoted followers 3 The Sūtrakrtānga tells us that those who followed the law proclaimed by Mahavira were "virtuous and righteous" and that they "confirmed each other in the law"4

Thus the Jñatrikas, being of the clan of Mahavira, naturally were greatly affected by the doctrines of Nataputta The Jaina Sūtras give an idealised picture of the Jnatrikas, and tell us that they avoided what was sinful and were afraid of sin 5 For instance the Sūtrakrtānga observes

"In compassion to all beings, the seers, the Jnatriputras, avoid what is sinful, afraid of it, they abstain from food especially prepared for them They abstain from wicked deeds, afraid of injuring living beings, and do no harm to any creature: therefore they do not partake of such food. This is a maxim of the monks of our creed "6

From the Uvāsaga-Dasāo we come to know that the Jñātrikas possessed a Jama temple outside their settlement at Kollaga, which bore the name of Duipalasa 7 The term Cerya used here has been

Raychaudhuri, op cst, p 74 Cf Barnett, op cst, Int, p vs., Hoernle, op. and

Law (B C), op cut, pp 124-125

Cf Stevenson (Mrs), op cst, p 81, Law (B C), op cst, p 128

Cf Jacobi, S B.E . xlv . p 256

<sup>•</sup> G Law (B C), op ct, p 132 • G Law (B C), op ct, p 132 • Jacobi, op ct, p 416 Dr Jacobi makes a note here that the term Jfiātriputras is used as the symonym for the Jamas Cf thid

<sup>1</sup> Cf Hoernle, op cut , i , p 2

interpreted by Dr Hoernle to mean "properly the name of a Jama temple or sacred shrine, but commonly applied to the whole sacred enclosure containing a garden, grove or park (Ujjaana, Vana-Sanda or Vana-Khanda), a shrine and attendants' houses "1 This interpretation of the term Cetya is quite appropriate, since, of course, the Jhātrikas as the followers of the religion of Pāršva ought to keep up a religious establishment for the accommodation of Mahāvira on his periodical visits, with his disciples, to Kundapura or Visshi This becomes more of a certainty when we are informed that after Mahāvīra's assuming the vocation of a monk he used this Cetya for his accommodation whenever he visited the place of his birth 2

This much about the Jñātrikas and their attitude towards the religion propounded by one who was an ornament of their clan "We may however, mention the fact," observes Dr Lau, "that it was he who brought the Jñātrikas into intimate touch with the neighbouring communities of Eastern India and developed a religion which is still professed by milhons of Indians. Another celebrity of the Jñātrika clan was Ānanda, a staunch follower of Mahavira. The Jaina work, Uvāsaga-Dasāo, mentions that he had with him a treasure of four Kror measures of gold deposited in a safe place Again he is represented as a person whom many kings, princes and their dignitares, down to merchants found it necessary to consult on many matters requiring advice. He had a devoted wife, named Sivanandā." §

Taking next the Vajjis we find it very difficult to differentiate between them and the Licchavis They "are often associated with the city of Vesäli, which was not only the capital of the Licchavi clan, but also the metropolis of the entire confederacy" According to Dr Law "the Licchavis, or, to call them by their wider designation, the Vajjians, appear to have been imbued with a strong religious spirit and deep devotion. After Mahavira devictoped his doctrines and preached his faith of unbounded charity to all living beings in the Vajji land and in Magadha, the number of his followers among the Licchavis appears to have been large,

Hoernle, op cit, n, p 2, n 4

Flowing, op r. u., p 2, n 4 if the Kalpa Sütra we do not get the Celya named Dupalisha, but the park of the Sandavana of the Nāya clan —Kalpa Sütra, Subodnikā-Tikk, riti 115, p 95 Cf Jacobi, SBE xxii, p 257, Hoernle, op cit, pp 4-5 Stevenson (Mrs), op cit, p 31

Law (B C), op cut, p 125 Cf Hoernle, op cut, pp 7-9
Raychaudhuri, op cut, pp 74-75

and some men of the highest position in Vesālī appear to have been among them, as is seen from the Buddhist books themselves "1

Thus we have seen to what extent the Videhans, the Licchavis, the Jñātrikas and the Vajjis were connected with the Jaina church It seems that the Vannan or the Licchavi confederacy as a whole was a great source of strength to the reformed church of Taking next the Mallakins we find that they too had imbibed a feeling in them of respect and sympathy for the great prophet and his doctrines

The country of the Mallas is spoken of as one of the sixteen "¿ eat countries" (Mahājanapadas), and it is agreed to by both the Buddhists and the Jamas 2 At the time of Mahavira they appear to have been divided into two confederacies -- one with its capital at Pava, and the other at Kusinara 3 Both the capitals are situated at a short distance from each other, and arc known to the Jamas and Bauddhas as sacred places where their prophets reached their final liberation. We have already seen that Mahāvīra died here "while he was dwelling in the house of the scribe of King Hastipāla or, according to Stevenson's Kalna-Sūtra, while he was spending the Parinishana (Parinisana) at the palace of Shastipala. King of Papa There are four beautiful Jama temples in an enclosure which marks the site of his death "4

The connections of the Jamas with the Mallas, though not as good as those with the Licchavis, seem to be good enough to get them their support for the progress of their church. According to Dr. Law we get ample proof for this even from the Buddhist literature "Jamism," observes the learned scholar, "found many followers among the Mallas as among many other races of Eastern India The accounts we get in the Buddhist literature of the schism that appeared in the Jama church after the death of Mahavira amply

<sup>3</sup> Cf Raychaudhuri, op cit, pp 59-60

<sup>1</sup> Law (B C), op cit, pp 67, 73

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf Law (B C ), op cit , p 147 , Raychaudhuri, op cit p 79 , Rhys Davids, C H I , 1 , p 175 "Pāpā is a corruption of Apāpapuri" Pāpā or Pāvā has been wrongly identified by General Cunningham with Padroana, which is the modern name of ancient Pava, where Buddha ate food at the house of (unda Pāvāpurī is the modern name of the ancient Pāpā or Apāpapurī, seven miles to the east of Bihar town, where Mahāvīra, the Jama Tirthankara, died "-Dey op cit, pp 148, 155 Kusinārā or Kusinagara is the place where Buddha died in 177 BC. It has been identified by Professor Wilson and others with the present village of Kasia, in the east of the Gorakhpur district, and it was also anciently known as Kusavati Cf Raychaudhuri, op cit, p 79, Law (B ( ), op cit, pp 147-148, Dey, op cit, p 111

\* Ibid, p 148 Cf Buhler, op cit, p 27, Stevenson (Rev.), Kalpa Sütra, p 91

prove this. At Pava the followers of Nigantha Nataputta were divided after the death of their great Tirthankara 1 We find that there were both ascetics and lay-devotees among these Jainas, for we read that, on account of the disputations among the ascetics. 'even the lay-disciples of the white robe, who followed Natamutta. showed themselves shocked, repelled and indignant at the Niganthas ' These lay-Jains appear from this passage to have been draped . in white robes, just as the Svetāmbaras are at the present day. The Buddha as well as Sariputta, one of the principal disciples. seems to have taken advantage of the schism that appears to have overtaken the Jama church on the death of their founder for the propagation of the rival faith. In the Pasadika Suttants we find that it is Cunda, the novice of Pava, who brings the news of the death of the great Tirthankara, Mahāvīra, to Ananda at Samagama in the Malla country, and the latter at once saw the importance of the event and said 'Friend Cunda, this is a worthy subject to bring before the Exalted one Let us go to him and tell him about it' They hastened to the Buddha, who delivered a long discourse "2

Moreover, from the Jama sources we know that the Malla people were devotedly attached to Mahāvīra, the last prophet of the Jamas As already remarked, we are informed by the Kalpa-Sūtra that, to mark the passing away of the Great Jina along with the nine Licchavis, nine Mallakis or Malla chiefs also were among those who observed fast and instituted an illumination on the fifteenth day of the new month with the words "Since the light of the intelligence is gone, let us make an illumination of material matter" Besides this it may be mentioned here that in the Antagada-Dasāo, the eighth Anga of the Jamas, we get a reference to the Mallakis, along with the Ugras, the Bhogas, the Kshatriyas and the Licchavis, who went to receive Aritthanemi or Arishtanemi, the twenty-second prophet of the Jamas, when he went to the city of Bāravai.

Taking next the eighteen Ganarājās of Kāsī-Kosala we find that they too, like the Mallakis and the Licchavis, were devoted to Mahāvīra They also observed fast and instituted an illumination to mark the passing away of the Great Jina.<sup>5</sup> Furthermore,

<sup>1</sup> Cf Bühler, op and loc cit

Law (B.C.), op cit, pp 158-154 Cf Dialogues of the Buddha, pt 111, pp 208 ff, 208, 212

Jacobi, op cit, p 286

Barnett, op cit, p 36.

CI Kalpa-Sütra, Subodhikā-Tikā, sūt 128, p 121.

as we have already seen, the Jama sources tell us that along with the Mallaki chiefs these eighteen confederate kings of Kasi-Kosala were also called by Cetaka when he came to know that Kunika had declared war against him.

Considering the Kāsi-Kosala confederacy we know from different sources that the Kasis-i e the people of Kasi-were closely connected, both as foes and allies, with the people of Kosala and Videha 1 "Of the sixteen Mahajanapadas Kasi was probably at first the most powerful," and it is accepted as such by both the Jama and the Buddhist lists 2 Its importance in connection with the Jama history of the days of Parsya we have already referred to During his wanderings as a monk Mahavira also visited this place 3 It may be mentioned here that in the Antagada-Dasão there is some reference to a king named Alakkhe of the city of Vārānasī who joined the order 4

Finally, considering Kosala of the Kāsi-Kosala confederacy we find that, like Kāsī, this also was one of the sixteen states, of considerable extent and power, and it also is found in both the Buddhist and the Jama literature 5 Geographically, Kosala roughly corresponds to the modern Oudh, and it seems to have contained three great cities-namely, Avodhya, Sāketa and Sāvatthi, or Srāvastithe first two of which are often supposed to be one and the same 6 Of these Srāvastī, "the capital of Kosala,"7 was more than once visited by Mahāvīra, and all along he was well received there 8 "Traditionally Srāvasti, or, as it was called, Candrikāpurī or Candrapuri, was the birthplace of the third Tirthankara Sambhavanatha and the eighth Tirthankara Candraprabha of the There is still a Jaina temple here dedicated to Sobhanath, which is evidently a corruption of Sambhavanatha " 9

- 1 Cf Raychaudhuri, op cut. p 44
- 1 Ibid , pp 59, 60
- \* Cf Avasyaka-Sūtra, p 221, Kalpa-Sūtra, Subodhikā-Tikā. p 106
- Barnett, op cut, p 96
  Raychaudhuri, op and loc cut
- 6 Ibid , pp 62-68

Pradhan, op cit, p 214 "Savatthi is the great ruined city on the south bank of Rapti called Saheth-Maheth, which is situated on the borders of the Gonda and Bahriah districts of the United Provinces"-Raychaudhuri, op cit, p 63 Cf Dey, op cit, pp 189-190

Dey, op cit, p 190 "Śrāvastī is the Sāvatthī or Sāvatthīpura of the Buddhists and Candrapura or Candrikapuri of the Jainas "-Ibid . p 189

<sup>•</sup> भगवं सावाधी लोगो tè 1-Avasyaka-Sütra p 221 Cf ibid pp 204, 214, Kalpa-Sūtra, Subodhikd-Tikd, pp 108, 105, 106, Barnett, op cit, p 98, Jacobi, op cit, p 284

We know from various sources that both the Kosalas and the Saisunāgas were ·lso connected by matrimonial relations Kosaladevī, the daughter of Mahākosala, had become one of the wives of Srenika with Cellanā, the foremost female disciple of Mahāvīraː Besides this, certain Buddhist traditions tell us that Migara or Mrgadhara, the first minister of Prasenajit of Sāvatthī, the son of Mahākosala, was a sceptic and an alherent of the naked Tirthakas (i e Nirgraniha ascetics) <sup>2</sup>

11

Taking into consideration all the facts that are laid down above, one thing that becomes fully evident is that practically all the most important sixteen Mahājanapadas had, in one or the other capacity, come under the influence of the Jama church <sup>3</sup> Of the sixteen Great Powers we have as yet said hardly anything about Magadha, this is not because Magadha could not be combined with the other Great Powers, but because this pre-Norman Wessex of ancient India is going to be our centre from whence all further discussions about Jama history shall proceed

"The flourishing period of any of the sixteen Mahājanapadas," observes Dr Raychaudhuri, "ended in or about the sixth century B c The history of the succeeding period is the story of the absorption of the states into a number of powerful kingdoms, and ultimately into one empire—namely, the empire of Magadha" We need not enter into any direct details as to how this "one empire" of ancient India came to play the part of Prussia in the history of modern Germany All that need be said is to show how far the different dynasties ruling over this empire were connected with the Jaina church Beginning with the Saisunāgas, the Nandas and the Mauryas we shall come down to the times of Khāravela, who,

\* Ibid , pp 97-98 Cf Law (B C) , op cut , p 161

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Pradhan, op cat, p 213, Raychaudhur, op cat, p 99
<sup>2</sup> Cf Hoernle, op cat, Appendux III, pp 56-57, Rockhill, op cat, pp 70-71, Ralston, Schicher's Thotan Tales, No VII, p 110, Pradhan, op cat, p 215

The names of the susten G. P. 10. Frankman, op Ct., P. 213

The names of the susten Great Nations, according to the Buddinst traditions, are as follows. Asia, Kosala, Asia, Cosala, Cara, Cara,

as we shall see later on, like Aśoka, enjoys the unique honour of being responsible for a distinct landmark in the history of the Northern Jamas

Before taking up the particular dynasties that had their sway over the Magadhan empire it will not be out of place to say something about the historical and geographical importance of Magadha proper, in the light of Jama history It roughly corresponds to the present Patna and Gava, the districts of Bihar Its earliest capital was Girivraja ("hill-surrounded") or old Rajagrha, near Raigir among the hills near Gava 1 The capital seems to have been an impregnable city, being protected by five hills "It is bounded on the north by Baibhara-giri and Bipula-giri (the former on the western side and the latter on the eastern side), on the east by Bipula-giri and Ratnagiri or Ratnakūta; on the west by a portion of the Baibhara-giri called Cakra and Ratnacala, and on the south by Udaya-gui, Sona-giri and Girivraja-giri"2 These hills, one and all, enjoy a very important place in Jama history even to this day There are Jama temples of Mahāvīra, Pārśva and other Tirthankaras on the Baibhara, Bipula, Udava and Sona-giri hills 3

Besides this, Mahāvīra's personal connections with Magadha are self-evident when we know from the Kalpa-Sūtra that the greater part of his missionary life he spent in Rajagrha and the suburb of Nalanda 4 No less than fourteen ramy-seasons he was there,5 and that too not only as an independent preacher but, as we shall see later on, as one who had the State behind him to directly patronise and sympathise with him in his great mission Moreover. we know from the list of the Sthaviras that the eleven Ganadharas of the Venerable ascetic Mahāvīra died in Rājagrha after a long religious fast 6

<sup>1</sup> It is known by some other names also For instance the Life of Hinen-Tsiang observes "The old city of Rajagrha is that which is called Kiu-she-kie la-po lo (Kusaoverves The out vi in the centre of Magadha and in old times many rulers and king lived in t "—Beal, Life of Huen-Trang p 118 Cf cunningham, op ct, p 229 Indian Buddhat writers gave still another name, Birmba-Srapuri Cf Law [8 C, Buddhaghan] p 87, n 1, Raychaudhuri, op cit, p 70

<sup>2</sup> Dey, op cit, p 66 Cf Cunningham, op cit, p 530

<sup>3</sup> Ibid , pp 580 582 4 Nālandā is identified with Bargaon, which lies seven miles to the north west of Raigir in the district of Patna CJ Cunningham, op cit p 536 It contains a beautiful Jama temple of Mahāvīra, who appears to have dwelt at Nālandā, perhaps on the site of the present temple, while Buddha resided in the Pavarika mango-orchard -Dey, op cit,

<sup>6</sup> Cf Jacobi, op and loc cit 4 Ibid , p 287

Coming to the different dynasties that ruled over Magadha since the days of Mahāvīra we shall begin with the Saisunāgas of the time of Bimbisāra, but before we do that we shall see if there is anything that can form a connecting link between Magadha and the Jaina church of the age previous to that of Vardhamāna "The Jaina writers mention two early kings of Rājagrha named Samudravijaya and his son Jaya" Of these Jaya, the eleventh Cahravarin, or universal monarch, according to the Utarādhyayana, "together with thousands of kings, renouncing the world, practised self-restraint He reached perfection which has been taught by the Jainas" 2

Leaving aside such uncorroborated facts of Jaina annals we shall enter into the realm of known facts, historical and others, and shall see how far the Jaina traditions are connected with them Taking first Bimbisāra, the Saisunāga, we find that the Jaina annals are so overwhelming about this "lion of kings" that, so far as they are concerned, it is no use denying the fact that he was a sincere follower of Nātaputta and his doctrines. However, before trying to enumerate a few of these details it is desirable to know from various sources what was the strength of the Magadhan empire during the Saisunāgas, because, after all, the progress of a church depends much on the strength of the people and the State whose patronage it enjoys

For this we need not enter into a detailed description of the wars and the political feuds and intrigues that the Saisunāgas had to encounter until finally they developed into "one empire—namely, the empire of Magadha" We shall merely mention a few of the Mahājanapadas that were openly defeated or that had indirectly accepted their sovereignty

The early Buddhist texts throw a flood of light on the political condition of India during the time of Bimbisāra There were, as Dr Rhys Davids observes, "besides a still surviving number of small aristocratic repiblics, four kingdoms of considerable extent and power." In addition to these there were a number of smaller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raychaudhurs, op cut, p. 72 Cf Jacobs, SBE, xiv, p. 86 <sup>1</sup> चत्रिको रायसहस्त्रीहें सुपरिचाई दर्ग करे। सयनानी सियमसार्थ पक्षो गद्रमयावर्र ॥

<sup>--</sup> Uttarddhyayana, Adhyayana XVIII, v 43 Cf Jacobi, op cit., pp 85-87, Raychaudhuri, op and loc cit

<sup>।</sup> रायमीहो Uttarādhyoyana, Adhyayana XX, v. 58

<sup>4</sup> Rhys Davids, Buddhist India, p 1

tingdoms and some non-Āryan principalities — As we have already seen, the most important amongst the republics were the Vajians of Vaiśāli, and the Mallas of Kusinārā (Kusinagara) and Pāvā. However the most important factors in the political history of the period were neither the republics nor the other principalities, but the four great kingdoms of Kosala, Vatsa, Avantī and Magadha, respectively ruled over by Prasenajit, Udāyana, Pradyota and Bimbisāra <sup>1</sup>

Of these Bimbisara or Srenika, the real founder of the Magadhan imperial power, strengthened his position by matrimonial alliances with the more powerful of the neighbouring states, having taken one consort from the royal family of Kosala, together with a village in the district of Kasi producing a revenue of a hundred thousand for bath and perfume money,2 and another from the influential Licchavi clan at Vaisāli. We have referred to both these marriages before, and hence suffice it to say that they were of great importance for the history of Magadha. They payed the way for the expansion of Magadha both westwards and northwards. Thus disarming the hostility of his powerful western and northern neighbours by his shrewd policy. Bimbisara could devote his undivided attention to the struggle with Anga, the capital of which-i e. Campa -as we have seen, was occupied and destroyed by Satānīka, the king of Kauśāmbi, a few years before Bimbisāra's annexation addition of Anga formed the first step taken by the kingdom of Magadha in its advance to greatness and the position of supremacy which it attained later on 3 This is also confirmed by the Jaina sources, which tell us that Anga was governed as a separate province under Kūnika, the Magadhan prince, with Campa as its capital 4

"Thus," observes Dr Raychaudhuri, "by war and policy Bimbisāra added Anga and a part of Kāsī to the Magadhan dominations, and launched Magadha in that career of conquest and aggrandisement which only ended when Asoka sheathed his sword after the conquest of Kalinga We learn from the Mahāvagga that Bimbisāra's dominions embraced 80,000 townships, the overseers (Gāmikas) of which used to meet in a great assembly." §

1 Cf Raychaudhuri, op cit, pp 116, 120

2 Cf Smith, Early History of India, p 88

<sup>2</sup> Cf Pradhan, op cst, p 214, Raychaudhuri, op cst, p 124

<sup>ं</sup> कस्पायो कृषिको राना कर्ष, —Bhagacafi, süt 800, p 816 Cf Dey, J.A.S.B., 1014, p 322. Hemacandra, Parituhlaparvan, Canto IV, vv 1, 9, Raychaudhuri, opt cit, p 125. Auspathac-Sütra, süt

Ray:haudhuri, op and loc cit Cf Pradhan, op cit, pp 218-214

With Aiātaśatru, also called Kūnika or Kuniva, the successor of Srenika. Magadha reaches the high-water mark of the power of the Bimbisarian dynasty He not only humbled Kosala and permanently annexed Kāsī, but, as the Jamas tell us, also absorbed the state of Vaisāli 1 As a result of his war with the Kosalas, like his father. Ajātaśatru was also given in marriage Vajirā, the princess of Kosala and the daughter of Prasenaut, with a part of the district of Kasi as her dowry, and in all probability he won for Magadha a decided preponderance over its neighbour, Kosala It is certain that the latter kingdom is not again mentioned as an independent Power, and that later on it formed the integral part of the Magadhan empire 2 However, Künika's victory over Vaisālī and its Mallaki and other allies, including the rulers of Kāsī-Kosala, was more decisive and highly fruitful from the point of view of the expansion of the Magadhan Empire 3

"It may be presumed" observes Smith, "that the invader carried his victorious arms to their natural limits, the foot of the mountains, and that from this time the whole region between the Ganges and the Himalayas became subject, more or less, directly to the suzerainty of Magadha"4 He must have felt from the very beginning that the Licchavis formed the greatest bar to the realisation of his idea of Magadhan expansion, and we find him taking the dreadful resolve, "I will root out these Vamans, mighty and powerful though they be I will destroy these Vaillans I will bring these Valuans to utter rum "5 Thus the Kosalan and the Licchavi or the Valuan wars were probably not isolated events,

े बच्ची विटेहपुत्रे महत्या, नवनवर्ष्ट नवलेच्छई कासीकोसलगा चढारसवि गर्गरायाको परामहत्या ॥ -Bhagavaff, sút 300, p 315 (f Avasyaka Sūtra, p 684, Hemacandra, Trishashti-Salaka, Parva X, v 290, p 168, Ravchaudhuri, op cit, pp 126 127

\* Cf Smith, op cit, p 37, Raychaudhuri, op cit, p 67, Pradhan, op cit, p 215

4 Smith, op and loc cit 'Künika Ajātasatru made protracted war on the confederacy of the Licchivis, the Mallakis and the eighteen Ganardias of Kasi kosala for more than sixteen years, and at last was able to effect their ruin, which it was his firm resolve to do, although his cause was unrighted s"-Pradhan op cit, pp 215, 216 (f Hoernle, op cit, Appendix I, p 7

\* SBE, x1, pp 1,2 Cf Law (B C ), Some Kshatriya Tribes of Ancient India, p 111 For a detailed description about Magadha and Vaisail conflict see ibid , pp 111-116

The Bhagavaff tells us that, in th. war with Vaisall, Ajatasatru is said to have made use of Mahdsildkantaka and Rathamusala The first seems to have been some engine of war of the nature of a catapult which threw big stones The second was a chariot to which a mace was attached, and which, running about, effected a great execution of men For a full description of these two wonderful engines of war see Bhagavafi, sut 300, 301 pp 816, 819 Cf Hoernle, op cst , Appendix II, pp 59-60 , Ravchaudhuri, op cst , p 129, Tawney, Kathakosa, p 179

but parts of a common movement directed against the establishment of the hegemony of Magadha

The absorption of Vaisali. Videha, Kasi and other territories as a result of these wars to a great extent brought the aspiring ruler of Magadha face to face with the equally ambitious sovereign of Avanti We already know that the throne of Avanti was at this time occupied by Canda Pradvota Mahāsena That he was a king feared by his neighbours is apparent from a statement of the Manhima Nikaya that Ajātasatru fortified Rajagrha because he was afraid of an invasion of his territories by Pradvota.1 This does not seem to be improbable in view of the fact that after the fall of Anga and Vaisali, and the discomfiture of Kosala, Avanti was the only important rival left for Magadha

Thus by the end of Kūnika's reign Magadha had absorbed almost all the kingdoms and republics of Eastern India. During his son and successor Udavin's period, as the Jaina traditions tell us. Magadha and Avanti were brought face to face with each other.2 The Sthavirāvali Carita and other Jama sources inform us that Udayın was a very powerful king, and defeated and killed the king of a certain country in battle, and the son of that king went to Unavini and there related the story of his distress to him. The deposed prince got into the favour of the Avanti lord, and with his help, having disguised as a monk, finally murdered Udavin while asleep If nothing else, this particular legend gives an insight into the spirit of rivalry that existed between Avanti and Magadha, both of whom tried to acquire the paramount power in Northern India 3

Furthermore, from the equally aggressive policy of the Avanti ruler it seems clear that it was a contest between the two for the mastery of Northern India Kathā-Sarit-Sāgara and other Jaina traditions tell us that the kingdom of Kausambi was at this time annexed to the realm of Palaka of Avanti,4 the son of Pradvota,5 Thus the Avanti-Magadha contest which, as we have seen, began in the régime of Ajātaśatru seems to have continued during the reign of Udayın "The contest was finally decided in favour of

<sup>1</sup> Cf Raychaudhuri, op cst , p 128 , Pradhan, op cst , p 216

<sup>\*</sup> सभूदसहनो नित्यमधनतीश्रोठप्युदायिन:-Hemacandra, Parisishjaparvan, Canto VI, v 191

Cf Avatyaka-Sütra, p 690 Cf Pradhan, op cst, p 217
Cf Hemscandra, op cst, vv 189-190, 208, Avatyaka-Sütra, op and loc. ctt

Cf Raychaudhurt, op ett, p 131
 उन्न्यिय प्रकोतमृती डी शांतरी-पालको, etc — Avatyaka-Sütra, p 699

Magadha under the leadership of Saisunaga, who, according to the Purānas, destroyed the prestige and influence of the descendants of Pradyota," <sup>1</sup> though the Jama sources tell us that Avanti now and then suffered defeat at the hands of Udāyin <sup>2</sup>

Here arises the difficulty as to who was the real successor of Udayin. But we need not at all enter, for the present, into any discussions about these controversial and still unsettled facts of Indian introry. For our purpose suffice it to reiterate the fact that the contest between Magadha and Avanti was finally decided in favour of the former under the leadership of some Saisunaga, who is known to us either as Sisunaga or Nandivardhana, or whose full name may be, as Dr Pradhan suggests, Nandivardhana-Sisunaga.

Thus having seen the growth of the Magadhan Empire under the Saisunagas we shall see in brief how far the Jama church was connected with them It may be stated here that whatever has been said up till now and whatever is going to be said from now about the different kings and dynasties that are claimed by the Jamas as their own or as those of their sympathisers has been claimed by the Buddhists also There are reasons and reasons for this phenomenon of Indian history, but we need not enter at all into these details, because thereby it is not possible to fix a criterion in accordance with which we can say that such and such a king was a Buddhist or a Jama by faith Unless there are some inscriptional records or other sound historical documents it is not possible to put down anything as an historical fact. Nothing can be predicted as gospel truth where the source of information rests only with the canonical books and with some legendary and literary traditions of the people

Taking first Bimbisāra or the Srenika of the Jainas it must be said that, whatever may be the claims of the Buddhists about him, looking to the nature of the evidence put forward by the Jainas it is certain that he was a great devotee of Mahāvīra. So much has been written about him and his successors by the Jainas that it is not possible to do anything but enumerate a few of the facts connected with their careers with a view to illustrate their relations with the Jaina church. The Uttarādhyagana tells us that King

<sup>1</sup> Pradhan, o.c. ct., p. 217 Cf. Raychaudhurt, op. ct., p. 182 2 जम्मीयनी राजा बहुझ सहुत्र परिभूत्व उदायना— foosyaka Sütra, p. 690 8 Cf. Pradhan, op. ct., pp. 217, 220 Raychaudhurt op. ct., pp. 138 184

<sup>\*</sup> Cf Pradhan, op cu, p 220, Raychaudhuri, op cu, pp 182 183

Srenika once laid the following point before Mahāvīra: "Though a young nobleman, you have entered the order; in an age fit for pleasure you exert yourself as a *Sramana*, O Ascetic, I want to hear you explain this "1

Hearing this, Nataputta gave a lengthy explanation, and so convinced the king that he could not help giving vent to his feelings, as follows "You have made the best use of human birth, you have made a true Jaina, O great sage, you are a protector (of mankind at large) and of your relations, for you have entered the path of the best Jinas You are the protector of all unprotected beings, O Ascetic I ask you to forgive me; I desire you to put me right. That by asking you I have disturbed your meditation, and that I invited you to enjoy pleasures, all this you must forgive me." 2

Here the *Uttarādhyayana* rightly concludes "When the lion of kings had thus, with the greatest devotion, praised the lion of the houseless monks, he, together with his wives, servants and relations, became a staunch believer in law, with a pure mind" <sup>3</sup>

We have already seen that this Bimbisāra was married to Cellanā, the daughter of Cetaka, the maternal uncle of Vardhamāna. With a few of her sisters as nuns and with her aunt Trisalā as mother of the prophet naturally Cellanā had come under the influence of Mahāvīra more than anybody else in the family of Bimbisāra. This attitude of hers is particularly to be noticed when we know that she, as the mother of Ajātaśatru, the successor of Pimbisāra, must have been the chief queen of the Magadha lord That is why the Divigivadāna speaks, in one place, of Ajātaśatru as Vaidehīputra, and in another states, "At Rājagrha reigns the King Bimbisāra. Vaidehī is his Mahādevī (or chief queen) and Ajātaśatru, his son and prince "5

- Jacobi, SBE, xlv, p 101
- 1 Ibid , p 107

### े रवं पुणिकाख स रायसीहो क्षणगारसीहं परमाद अक्रीर ।

--Uttarādhyayana, Adhyayana XX, v 58 Cf Jacobi, op and loc cut ' स्कटा च प्रवचने फ्रिफिरर्तिभेर्यकर । तटा ॥ टेच्या चेह्नस्या सार्थन्

पन्तिकृष्णपात् ॥—Hemacandra, Trahashi-Salákd, Parva X, vv 6, 10, 11, p 86
"Once upon a tune, when a great stress of cold had fallen on the country, the king went
with Queen Cellanā to worship Mahaivira "—Tawney, op cd., p 175 For further
references about thus see their d. p 289

\* Rājagrhe rājā Bimbisāro tasya Vaidehi mahādevi Ajātašatruh putrah, Cowell and Neil, Divyāvadāna, p 545 Cf ibid, p 55, Law (B C), op ct, p 107

Moreover, Cellanā is usually called "Vaidehī in the Buddhist books, and from her, Ajātašatru is frequently designated as Vedehputto or the son of the Videha princess" 1 However "some of the commentaries—those for example on Thusa and Tacchasūkara Jātakas—state that Ajātašatru's mother was a sister of the king of Kosala Here the commentators have evidently made a confusion between the two queens of Bimbisāra" 2 There is no reason to doubt the Jaina behef that Kūnika was one of the sons of Cellanā and that. Ike Mahāvīra, he too was rightly called Vedehputto 3

That, besides Cellanā and Kosaladevi, Bimbisāra had many other wives is borne out both by the Buddhist and the Jama sources <sup>6</sup> Accordingly, besides Kūnika, Halla and Vehalla, the three sons of Cellanā, <sup>5</sup> he had many sons, all of whose names, whether they agree or not, are recorded by both the annals <sup>5</sup> About these sons and wives of Srenika the Jaina claim is that most of them joined the order of Lord Mahāvīra and reached their salvation <sup>7</sup> This claim of the Jainas, barring a few exaggerations here and there, is not based on absolutely false grounds There is nothing strange or unbelievable if some of Mahāvīra's own kith and kin took a living interest in the great message that he put before suffering humanity Leaving aside this question of close relationship between Mahāvīra and his royal followers, the literary and legendary traditions of the Jainas about Srenika are so varied and so well recorded that they are eloquent witnesses to the high respect

 $<sup>^1</sup>$  Law (B C ), op cit , p 106 Cf Samyutta Nikâya, pt 11 , p 268 , Raychaudhuri, op cit , p 124 , Rhys Davids, C H I , 1 , p 188

<sup>\*</sup> Law (B C), op and loc cat Cf Fausboll, Jdüaka, in , p 121, and iv , p 842, Ray-chaudhur, op and doc cat, Rhys Davids, op cat , p 183, Rhys Davids (Mrs), The Book of Kindred Sayings, pt 1, p 190, n 1

<sup>\*</sup> कोडिक , कंबरामा उदरे उत्पक्ष — Āvaáyaka-Sūtra, p 678 प्रिटेडुके कद्दारा . —Bhagawafi, sút 300, p 815, पिटेडुके के कोडिक: , —Ibad , sút 301, p 817 C/ Rhys Davids, Buddhist India, p 8 , Pradhan, op ct , p 212

<sup>4 (</sup>f Bhagavati, sūt 6, p 11, Antagada-Dasdo, sūt 16, 17, p 25, Barnett, op cut,

<sup>&</sup>quot;Cf Avasquake-Sutra. p. 679. Raychaudhuri, op cd. p. 126. "Bumbusāra is said to have contracted marriage allanees with the kings of several states. These, we may be sure, were quite common in ancient India."—Bem Prasad, The State in Ancient India p. 188

Cf Āvafyaka-Sūtra, p 679, Anuttarovavānya-Dasāo, sūt 1, 2, pp 1-2, Barnett op cit, pp 110-112, Raychaudhuri, op and lee cit, Pradhan, op cit, p 218

<sup>&#</sup>x27; διθυντιπιο fixer - Antagogia-Dasdo, nút 16-26, pp 25-32 (f) Barnett, pp 97-107, Austyaka-Sitra, p 687, Hemacandra, op ct., v 406, p 171 (f) the sons of Srenika, Halla, Vehalla, Abhaya, Nandisena, Meghakumāra and others ar sur ito have joined the order of Mahlvira (f Anutarouendry Dasdo, nút 1, p 1, thud nút .!, p 2, Barnett, op ct., pp 110-112, Austyaka-Sütra, p 682, 685

with which the Jamas held one of their greatest royal patrons,1 whose historicity, fortunately, is past all doubts

Taking next the Kunika of the Jamas we find that they are not so eloquent about him as about his father Srenika, though a lot of literature (an be had which throws light on almost all the incidents connected with his life 2 However, leaving this fact aside, there is one thing about his career that clearly brings out the attitude of this great monarch towards both the Buddhists and the James

This incident of Kūnika's life is connected with his succession to the throne of Magadha The Buddhists definitely tell us that "Bimbisara made over the charge of government to his son Ajata-Satru when the latter was about to stab him with a dagger, but was seized upon by the officers Ajātaśatru however starved him to death, and afterwards expressed repentance to Buddha for his sin " 3 The Jamas, on the other hand, have got something else to offer about this very incident According to them no doubt the parricide Ajātaśatru of the Buddhists imprisoned his father and greatly ill-treated him, but the death of Srenika took place under circumstances which would draw our sympathy rather than our hatred for both the father and the son-for the former for his untimely death. and for the latter for his good motives being misunderstood by the victim of this incident

The Jama account of this tradition in brief runs as follows Though Srenika had niade up his mind that he would make Kunika his successor, the latter felt a bit impatient and suspicious, and on the advice of his brothers Kala and others imprisoned his father

<sup>a</sup> About the whole of Aupapätika, the first Upānga of the Jamas, deals with Ajāta-šatru Besides this we get references about him in the Bhagavati, the Uvāsaga Dasāo, the Antagada Dusão, and many other places Kūnika has been fully dealt with by the Jainas 

Pradhan, op cit, p 214 († Rockhill, op cit, pp 95 ff , Rhys Davids, Rhologues of the Buddha, pt 1, p 94, Raychaudhur, op cit, pp 126 127, Rhys Davids (Rhys), op cit, p

DD 109-110

¹ For Srenika's attachment towards Mahāvīra see संखिर रामा, चेन्नया हेवी ॥ निग्गया. धम्मो कहिको —Bhagavati, süt 4,6, pp 6,10, महस्स कमारस्य कम्मापियरो बंटीत नर्मसीत एव वटासी \_ चन्द्रे सं टेवासाम्प्रियासं सिस्सभिक्तं टल्ट्यामो -- Jfidid-Sūtra, sūt 25, p 60 Cf Kalpa-Sūtra, Subodhikā Tikā, p 20 (श्रेपिक) राजा भवति-सहं युव्यास नायेष कर्य नरचं गमिष्यामि ?-- Avasyaka-Sūtra, p 681 In this way many more such references about Srenika can be gathered from the Jama canonical books, but for our purpose suffice it to say that the Jamas respect him as the first Tirthankara of the coming age श्रेशिकराइजीव पद्मनाभी जिलेश्वर -- Hemacandra, op cut. v 189, p 179 Cf Tawney, op cit, p 178

During his imprisonment Bimbisāra was no doubt verv badlv treated by his son, but his comforts were very keenly looked after by his wife Cellana, the mother of Kunika Once it so happened that while he was taking his food with his son Udaya in his lap, the child's urine fell into his dishes, but without taking any notice of this he went on taking his food After a short while he asked his "Mother, did anybody ever mother, who was sitting near him love his son so much?" His mother replied "You monstrous criminal, listen! When you were born I abandoned you in an enclosure of Asoka-trees, saving that you were a villain When your father came to know about this he himself went to the enclosure and brought you back, so you were named Asokacandra Then a cock tore your finger It became a whitlow So all gave you the name of Konika When the swelling on your finger ripcined you suffered a good deal of pain from it Your father held that finger in his mouth, though streaming with matter, so you did not cry To this extent did he love you" When Kunika heard this he was full of remorse He said "A sorry return I have made to my father" So he immediately went off in person with an iron club to break the fetters of his father In the meanwhile the guards said to Srenika "Konika is coming in a very impatient mood, with an iron club in his hand, it is not known what his object is " Hearing this, Srenika felt that he would be put to death by some painful execution, so he took Talaputa poison and died then and there, before Kunika could come over to break his father's fetters When Kunika came to know about this sad coincidence he was very Though admonished by much afflicted at the loss of his father his nobles he would not bathe or take food Then, being unable to endure his sorrow for his father, he left Rajagiha, and made Campă the seat of his rule 1

This incident of Kūnika's life as laid down by the Jainas makes at least this much clear—that it was not he who murdered or starved Srenika to death. This is because there is nothing in this account that is unnatural or cannot be believed. It further shows that the Jainas were in the good books of Kūnika, because if otherwise they would, like the Buddinsts, have given a crude version of this unfortunate happening of his life?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ct Avaiyaka-Sütra, pp 682-683, Hemacandra, op cut, pp 161-164, Tawney, op cut, pp 176-178

<sup>2 &</sup>quot; It is probable, however, that the story is the product of odium theologicum, or sectarian rancour, which has done so much to falsify the history of ancient India

This surmise of ours is greatly strengthened when we read from the Buddhist sources themselves of Ajātaśatru being incited to get his father slain by Devadatta, "the quondam disciple and bitter foe of the Buddha," and hence "the Judas Iscariot of the Buddhist story "1 Furthermore, commenting on the Buddhist tradition of Kunika's having repented before Buddha for his sm. Dr Rhys Davids observes "At the close of the discourse the king is stated to have openly taken Buddha as his guide in future, and to have given expression to the remoise he felt at the murder of his father it is also distinctly stated that he was not converted. There is no evidence that he really, after the moment when his heart was touched, continued to follow the Buddha's teaching. He never, so far as we know, waited again either upon the Buddha or upon any member of the order to discuss ethical matters, and we hear of no material support given by him to the order during the Buddha's lifetime "2

What Buddha and Ajātasatru thought of each other is clear from the following two passages from the Buddhist literature "Then Devadatta went to Prince Ajātasātu and said 'Give such order, O King, to our men that I may deprive the samana Gotama of life', and Ajātasatru the prince gave orders to his men 'Whatsoever the worthy Devadatat tells you, that do''' "

The above passage clearly shows the nature of Kūnika's repentance before Lord Buddha. The following one, moreover, maintests the estimate in which the latter held the former. "Almsmen, the king of Magadha, Ajātasatru, son of the accomplished princess, is a friend to, an intimate of, mixed with, whatever is evil." 4.

On the other hand the Aupapātika and other Jama sources tell us that Kūnika used to go with his queens, now and then,

Later when, in consequence of Asoka's patronage, Buddhism became pre-emment in Northern India, learnings towards Janisms became criminal in the eyes of ecclessation became criminal in the eyes of ecclessation chromoelers, who were ready to blacken the memory of persons deemed heretical with unfounded necessations of the gravest character —Smith, op cit, pp. 38, 37

Rhys Davids, Buddhut Inden pp 14-14. (J. Rhys Davids and Oldenberg, S. B. E., xx., pp 288-265. And Devadatta wont to Ajiashatru the prince and said to him. "In former days, Prince, people were long-lived tut now their term of life is short. It is quite possible, therefore, that you may complete your time while you are still a prince. So do you, Prince, kill your father and become the Rājā and I will kill the blessed one and become Buddha "—Ibd. p. 241.

<sup>3</sup> Rhys Davids, op cit, p 15

Vinaya Texts, pt iii, p 248

<sup>4</sup> Rhys Davids (Mrs), op cut, p 109

accompanied with a great retinue, to pay his respects to Nātaputta In connection with the Vaisāli king, Cetaka, and Campā, the capital of Dadhivāhana, we have seen that more than once he had come in touch with Mahavira, and that he looked with great respect and honour towards all those who were connected with the Jaina church <sup>1</sup> His love for Mahāvira and his faith in the doctrines propunded by the Jina are clear when he openly confessed before, Vardhamāna and his followers to the following effect "O Lord! you have said the right thing The path of true religion has been made clear to us by your honour Yours is a unique message of renunciation, peace," etc <sup>2</sup>

Coming to Udaya or Udāyin, the successor of Kūnika, we find that both the Buddhists and the Jainas hold him as such in the teeth of various other traditions. Referring to this Dr Raychaudhuri observes. "Ajātašatru was succeeded according to the Purānas by Darśaka ³ Professor Geiger considers the insertion of Darśaka after Ajātašatru to be an error, because the Pāh canon indubitably asserts that Udāyibhadda was the son of Ajātašatru, and probably also his successor ⁴ Though the reality of the existence of Daršaka, as king of Magadha, is established by the discovery of Bhāsa's Svapna-Vāsavadatta, yet in the face of the Buddhist and Jaina evidence it cannot be confidently asserted that he was the immediate successor of Ajātašatru." ⁵

The Jama evidence of which the learned scholar speaks about is based mostly on the Avasyaka commentary of Haribhadra, 6 the Trishashii-Salakā and the Parisshtaparvan of Hemacandra 7 and the Kathākoša of Tawney 8 Further than this the traditions recorded in these books do not seem to agree with those in the Pâh canon To quote Dr Pradhan "Ajātasatru was, according

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Aupapditka, viii 12, 27, 30, pp 24, 25, 57, 58, 59, 68, 64, Stevenson (Mrs), op cit, p 40. Hemacandra, Parsishinparum, Canto IV, vv 1, 9, 33, 35, Avasyaka-Sütra, pp 684, 687, Hoernie, op cit, ii, p 9

<sup>ै</sup>तर यो कृष्णिर रार्था महावीरं यंत्रीत रुवं वयासी-सुखबस्तार ते भंते ! etc — Aupapatuka, sai: 86, p. 88

<sup>5</sup> Cf Pargiter, Dynasties of the Kali Age, pp 21, 69, Pradhan, op cit, p 217

<sup>4</sup> Cf Geiger, Mahavamsa, Paricchedo IV, vv 1-2

<sup>\*</sup>Raychaudhuri, op cii, p 130 "The order of succession in the Vishnu which inspect Dariska between Ajātāsātru and Udārjašva mist be rejected "—Pradhan, op and loc cii Dariska may be one of Bimbisāra's many sons who managed the State affairs during the lifetime of his father (f ibid, p 212

कोणिक. मृत. तटा राज्ञान उदायिन स्थापयांना, — Āvabyaka-Sūtra, p 687

Hemacandra, op cit, v 22 Cf Trishashti Śalākā, Parva X, v 426, p 172
 Cf Tawney, op cit, p 177

<sup>122</sup> 

to the Mahāvamsa, murdered by his son Udāyibhadra, but the Sthaurāvala-Caruta informs us that Udāyin was overpowered with sorrow at the death of his father Ajātaśatru, and transferred his capital from Campā to Pātalīputra." 2

This part of the Jaina tradition is confirmed by the testimony of the Vāyu Purāna, according to which Udāyi built the city of Kusumapura (Pātalīputra ³) in the fourth year of his reign, and hence it seems almost certain that Udāyin was in no way connected with the death of his father. It is not possible to say why the Buddhists have pictured him, like his father, as a man whose greed for power and position did override even the natural instinct of regard for his father's life. If the Buddhist tradition of the Mahātamsa had any ground at its back the Jaina writers would have at least taken a note of it, as they have done in the case of Kūnika.

The Jamas, on the other hand, tell us that he was a devout Jama By his order a fine Jama temple was built in the centre of his new capital, Pātaliputra <sup>5</sup> That the Jama monks had free access to him is clear from the fact, as related before, that he was murdered by some prince, whose father had been dethroned by him, in the disguise of a monk Furthermore, from this very incident we can infer that, like an orthodox Jama, he was regularly observing the monthly religious festivals, because it was on a Paushadhaday that the Sūri, accompanied by the novice who carried a concealed weapon about him, went to the palace and preached to the king <sup>6</sup>

This is, in short, what the Jamas have to say about the Saisunagas, under whom the Magadhan Empire took a definite form

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Geiger, op cit, v <sup>1</sup>
<sup>2</sup> Pradhan, op cit, p 216
Cf ibid, p 219
"The Ceylonese chronicles state that all the kings from Ajátasátru were parricides"—Raychaudhuri, op cit, p 188, Hemacandra, Parishipaparon, Canto VI, vv 32 180
Cf Acadyaka-Súfra, pp 687, 689

<sup>1 &</sup>quot;The choice of Pataliputra was probably due to its position in the centre of the realm, which now included North Bihar Moreover, its situation at the confluence of two large rivers (the Ganges and the Son) was important from the commercial as well as the strategic point of view. In this connection it is interesting to note that Kautilya recommends a site at the confluence of rivers for the capital of a kingdom "—Raychaudhur, op cit, p. 131.

<sup>4</sup> Cf Pargiter, op cit, p 69, Pradhan, op cit, p 216, Raychaudhuri, op and

<sup>ै</sup> नगरनाभी चोदापिना चैत्रगृहं कारितं, —Atasyaka-Sutra, p 689 Cf Hemacandra, op cut, v 181

<sup>ै</sup>स राजाङक्ष्मीचतुर्द्रस्थोः यीचर्य करोति — Avasyaka-Sütra, p 690 Cf Hemacandra, op cit. v 186. ibid. vv 186-230. Charpentier. C H I.). p 164

Let it be clear that we have not entered into any details while dealing with them in their relations with the Jaina church, and that we do not mean doing so in the case of other dynasties that are mentioned in this chapter. It need not, however, be understood that all these details are superfluous, but that it is neither possible nor desirable to enter into them while taking a general historical region of the northern Jainas.

Coming to the successors of Udāyin we find that, according to the Buddhist traditions, he was succeeded by Amruddha, Munda and Nāga-Dāsāka. The traditions tell us further that all these were parricides, and that "the people became angry, banished the dynasty and raised an Amātya named Susu-Nāga (Sisunāga) to the throne." However, the Jaina and Purāme traditions omit or forget the weaklings Amruddha and others, and put down some Nanda or Nandivardhana as the successor of the Udāyibhadda of the Buddhists.<sup>2</sup>

The Jamas say that on the death of Udāyin, who left no heirs, the five royal insigna—viz the State elephant, the hoise, the parasol, the pitchei and the chownes—were anomited by the ministers and led through the streets, and this piocession met the marriage procession of a man named Nanda, the son of a courtesan by a barbet, and the five royal insignias themselves pointed out Nanda as the king of Magadha—He was accordingly proclaimed king, and ascended the throne sixty years after the Nitrodina of Mahāvira 3

In connection with the date of Mahāvina's Nirvāna we have seen that the Mauryas came to the imperial throne of Magadha one hundred and fifty-five years after the death of Vardhamāna, and thus the Jamas allot ninety-six years to Nanda and his descendants. "This," observes Dr Pradhan, "agrees fairly well with the Purānie tradition that the Nandas ruled for about a hundred years. The Purānia's p. obably borrowed the information from the ancient Jama sources." 4

He says further "Hemacandra who has, on account of the similarity of names, not only confounded Nandi-(a)-Vardhana with

 $<sup>^1</sup>$  Raychaudhuri, op cit, p<br/> 183  $\it Cf$  Geiger, op cit, v<br/>v2.6, Pradhan, op cit, pp 218-219 , Smith, op cit, p<br/> 36 , Rapson, CHI, 1, pp 312 313

<sup>1 (</sup>I Aratyaka Sutra, pp. 690 ff , Hemacandra, op. ct., v. 242 , Pargiter, op. ct., pp. 22, 69

<sup>ं</sup> नापितहास राजा जात'—Ātasyaka-Sūtra, p 690 Cf Hemacandra, op cit,

Pradhan, op cit, p 218 (f Pargiter, op cit, pp 26, 69

Nanda (=Mahāpadma), but has practically supported the wrong tradition that Nanda (=Mahāpadma) ruled for about a hundred years (95 years according to the Sthwarizalicarita)" 1

But there is no such confounding of names on the part of Hernacandra at all. Both Haribhadra and Hemacandra have taken into consideration Nine Nandas, the first of whom really was of base origin. It is not correct to say that "Hemacandra has confounded Nandi-(a)-Vardhana with Nanda (= Mahāpadma)," because if at all the identity of Nandivardhana or Nandavardhana is to be accepted he must go along with the Saisunāga (vnasty as one of those who succeeded Udāyin. This is clear from all sources—both ancient and modern. "The Purānas and the Ceylonese authorities," observes Dr Raychaudhuri, "know of the existence of only one Nanda line. Those works represent Nandivardhana as a king of the Saisunāga hine, a dynasty which is sharply distinguished from the Nandas." 3

Thus it is clear that there is no confusion in what has been laid down by the Jamas when they definitely say that Udayin had no successor, and that the Magadhan empire went into the hands of the Nandas. We are not concerned with the circumstances under which the Saisunāgas were supplanted by the Nandas. It may be, as we have seen, that Udāyin was succeeded by some weaklings, and that Mahanandin, the last of the dynasty, as Smith observes, "had by a  $S\bar{u}dra$ , or low caste, woman a son named Mahāpadma Nanda, who usurped the throne, and so established the Nanda family or dynasty" <sup>4</sup>

This observation of the learned historian essentially agrees with the Jama tradition that Nanda was born of a courtesan by a barber. This is also corroborated by the Purānas and the Greek accounts of the lather of Alexander's Magadhan contemporary. The Purānas describe him as Sūdra-garbha-udbhava—i e born of a Sūdra mother. The Jaina tradition is strikingly confirmed by the classical accounts, though according to them the Nandas retained possession of the throne for only two generations, and their duration

<sup>1</sup> Pradhan, op cit, p 220 Cf ibid, p 225
2 नवमें नन् —Āruāyaka Sūtra, p 693 Cf Hemacandra, op cit, Canto VII, 3
3 Ravehaudhuri, op cit, p 188 Cf Pargiter, op cit, pp 23 24, 69, Smith, op cit,

p 51
\* Bod , p 41
\* Cf Parguter, op cit , pp 25, 69 , Raychaudhuri, op tit , p 140 , Pradhan, op cit , p 226 , Smith, op cit , p 43 , Rapson, op cit , p 313

was for only fifty-five years 'Curtius says "His father (i.e. Agrammes' or Xandrammes' father—ie the first Nanda—ie Mahā-padma Nanda) was, in fact, a barber, scarcely staving off hunger by his daily earnings, but who, from his being not uncomely in person, had gained the affections of the queen, and was, by he influence, advanced too nearer a place in the confidence of the reigning monarch. Afterwards, however, he treacherously murdered h sovereign, and then, under the pretence of acting as the guardia to the royal children, usurped the royal authority, and having puthe young princes to death begot the present king, who was detested and held cheap by his subjects, as he rather took after his father than conducted himself as the occupant of a throne "2"

Besides this agreement between the Jama and other source about the non-Kshatriva origin of the Nandas we see that chrono logically also Jamas are right if, according to Smith, "this even may be dated in or about 413 B C "3 This is because, as we have seen, the suzerainty of Magadha passed from the hands of the Saisunagas to those of the Nandas sixty years after the Nirvana o Mahāvīra, which we have put down between 480-467 BC It may be repeated here that the duration of the Nandas as put down by the Jamas is ninety-five years, and this agrees with the Puranic traditions Taking into consideration the tradition based on Merutunga and others. Vincent Smith remarks that "the Jamas, doing still greater violence to reason, extend the duration of the dynasty to 155 years "4 According to the chronology relied upon by us the period of one hundred and fifty-five years thus alluded to by the great historian does not obtain to the dynasty of the Nandas, but, as already remarked, it is the duration between the death of Mahavira and the accession of Candragupta As it is, our period seems to be acceptable to him, seeing that a period of ninety-one years has been assumed by him as "fitting into a definite chronological scheme "5

Thus about the base origin, the date of the succession, and the duration of the Nandas the Jaina traditions are confirmed by other sources also Before we enter into the details as to where the Jainas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf McCrindle, The Invasion of India by Alexander the Great, p. 409.
<sup>2</sup> Ibid., p. 222 Cf tbid., p. 282, Raychaudhuri, op and loc ci., Pradhan, op and loc ci., Smith, op ci., pp 42-48, Jayaswal, J B OR S, 1, p. 88

<sup>8</sup> Smith, op cit, p 18

<sup>4</sup> Ibid , p 42

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid , p 44

stood in their relations with the ruling dynasty it may be seen whether Magadha remained the premier state of India during the period of the Nandas What we can glean from various sources is that it not only remained an empire, but its boundaries were spread far and wide, so that it remained for Candragupta to extend the imperial dominion by the annexation of the north-western region-which for a few years had owned the sway of Alexander the Great and his Satraps-and for Asoka to re-establish his authority over Kalınga

The Puranas call Mahapadma, or Nanda I, the destroyer of all the Kshatriyas-like a second Parasurama-and sole monarch of the earth, which was under his undisputed sway 1 This Puranic account of the unification of a considerable portion of India under Nanda's sceptre is corroborated by the classical writers, who speak of the most powerful peoples who dwelt beyond the seas in the time of Alexander as being under one sovereign who had his capital of Pālibhotra (Pātalīputra) Curtius tells us that Agammes, king of Gamaridae and Piassi, "kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 200,000 infantry, besides 2000 four-horsed chariots, and, what was the most formidable force of all, a troop of elephants, which he said ran up to the number of 3000 "2 Besides this, the inclusion of Kosala within Nanda's dominions seems to be implied by a passage of the Kathā-Sarit-Sagara which refers to the camp of the King Nanda in Ayodhya 3 More important is the evidence of the Hathigumpha inscription of Khāravela, which, as we have seen, mentions Nandarāja in connection with an aqueduct of Kalinga, and this naturally seems to imply that Nandaraja held sway in Kalinga 4 To quote Dr Raychaudhuri "In view of Nanda's possession of Kalinga, the conquest of regions lying farther south does not seem to be altogether impossible The existence on the Godaveii of a city called 'Nau Nand Dehra' (Nander) 5 also suggests that the Nanda dominions embraced a considerable portion of the Deccan "6

Besides this, as we shall see in the following chapter, the second

<sup>1</sup> Cf Pargiter op cit, pp 25, 69

<sup>2</sup> Mc(rindle, op cit, pp 221 222 Cf ibid, pp 281-282 Smith, op cit, p 42 Ravchaudhuri, op cit, p 141

<sup>3</sup> Cf Tawney (ed Penzer), Katha Sarat Sasara, 1 p 37 . Raychaudhuri, on and

G Rapson op cit, p 315
Cf Macauliffe The Sikh Religion, v., p 236

Raychaudhuri, op cit, p 142

passage in the inscription seems to state that Nanda carried away as trophies the image of the Jina of Kalinga as well as other treasures of the Kalmga kings to Magadha This statement of the Kharavela inscription finally brings us to the discussion of the relations of the Nandas with the Jama church. The difficulty that arises in connection with this and the other passage referring to Nandaraia is about the identification of this Nandaraia. While considering the Nirvana date of Mahavira we have seen that there is no reason why this Nandaraia should be identified with Nandivardhana, as Javaswal, Baneru, Smith and others have done Besides the authority of Charpentier, to which reference has been already made, as Professor Chanda points out, "there is nothing in the Purānas, our only source of information for Nandivardhana, to show that he ever had anything to do with Kalinga On the contrary we are distinctly told in the Puranas that when the kings of the Saisunaga dynasty and their predecessors were regrine in Magadha, thirty-two Kalingas--that is to say, thirty-two kings-reigned in Kalinga in succession synchronously 1 It is not Nandivardhana but Mahapadma Nanda who is said to have brought 'all under his sole sway 'and 'uprooted all Kshatiiyas,' or the old regening families. So we should identify Nandaraia of the Håthigumphå inscription who held possession of Kalinga either with the all-conquering Mahapadma Nanda or one of his sons "2

In short, the Nandarāja of the Khāravela inscription is none close but Nanda I of the Jaimas or Mahājandma Nanda of the Purānas, because of the later Nandas both the Jaina and the Purāna traditions have nothing to say which can claim for any one of them the triumplant career of the first Nanda. It may be remarked here that though the Purāna and the Jaina traditions confirm each other to a great extent, the Khāravela inscription rightly supports the latter by calling this Nanda king simply Nandarāja, and not Mahāpadma Nanda, as the Purānas have done

As to the relations of the Jamas and the Nandas, the above reference to the Häthigumphä inscription tells us that some Jama image was taken away by King Nanda as a trophy, and thus, according to Jayaswal, as we shall see in the next chapter, proves that Nanda was a Jama, and that Jamism was introduced in Orissa.

<sup>1 (</sup>f Pargiter, op cit pp 24 62

<sup>2</sup> Chanda, Memorrs of the 1rchaological Survey of India, No. I, pp. 11-12 Cf. Raychaudhuri, op. cit., p. 138

very early <sup>1</sup> This is because, according to him, "carrying away idols of worship as a mark of trophy and also showing respect to the particular idol is known in later history" <sup>2</sup> This is also confirmed by scholars like Smith and Charpentier <sup>3</sup> To quote the former, "The Nanda dynasty exercised dominion over Kalinga for a long time The Jaina religion, if not predominant, as it may have been, certainly occupied a position of high honour both in the days of the Nandas and in those of Khāravela I may mention that I had come independently to the opinion that the Nandas were Jaines" <sup>4</sup>

Looking to the anti-Brahmanical origin of the Nandas it is not strange to find that they were Jamas 5 Besides their rigin the Jamas have nothing to say against the Nandas, as is the case with the Buddhists According to Dr Charpentier "this fact seems to suggest that the Nanda kings were not unfavourably inclined towards the Jama religion "6 This is further supported by the Jama tradition that the Nanda dynasty as such had a line of Jama ministers beginning with Kalpaka,7 who was perforce made to accept the ministership 8 It was with the help of this minister that King Nanda uprooted all the reigning Kshatriya dynasties,9 and, as the Jamas tell us, all the ministers of the Nandas were his descendants 10 The minister of the ninth Nanda was Sakatāla, who had two sons. The elder was Sthülabhadra and the younger son was called Srivaka After the death of Sakatala, Nanda offered the ministership to his elder son Sthulabhadra, but the latter refused and, perceiving the vanity of the world, took Diksha, or joined the order under Sambhūtavijava,11 the sixth pontiff of the

- $^1$  ' Kalinga culture was a complex compound of animism, Brahmanism, Buddhism and Janssen. ( arously enough none of them was completely superseded at any time "—Subrahmanian AHRS 1, p. 50
  - <sup>2</sup> Jayaswal JBORS, xm p 245
    - Charpenticr op cit, p 164
       Smith JRAS, 1918, p 546

I

- 5 Some would make us understand that Kalinga was Jaina, as it was long under the anti-Brahmania al Nandas, whose Jaina remains probably are found now in Nandapur in Jeypore ——substanmanian, op and loc cit
  - \* (harpentier, op cit, p 174

    7 Ivasyaka Sütra, p 692, Heinacandra, op cit, vv 73-74, 80
  - \* C. Kasyaka-Sūtra, pp 691 692, Hemacandra, op cit, vv 1-74
- ै दिशित सन कन्यक इति त (राजान ) भीता नष्टा -Avasyaka-Shtra, p 693 , Hemacandra op tt , vv 84, 105 137 tt Pradhan, op ct p 226
- 10 कन्यकस्य बजा नन्दवजन सममनुवतेत, Āvasyaka Sūtra, р 693, Hemacandra, op est (unto VIII, v 2
- <sup>11</sup> प्रकटालमानिषुच जीस्यूलभट्टो पितरि मृते नन्दराजेनाकार्य मन्त्रिमुद्रारानायाभ्ययित सन पितृमुत्रु स्विचन रोखामान्त्र Kalpa Sütra, Subodhida-Ţikā, p 162 Cf Avatyaha-Sütra,

Jama church <sup>1</sup> The ministership was finally given to his brother Sriyaka, who was already in the king's office <sup>2</sup>

This is how the relationship between the Nandas and the Jainas stands. That the Jainas were powerful in the days of the Nandas is also clear from the Sanskrit play Mudrā-Rākshasa, which dramatises the story of Candragupta's accession, and tells us that "Jainas held a prominent position at the time," and that Cānakya, "who was the prime agent in the revolution, employs a Jaina as one of his chief emissances." 3

Unlike the Saisunagas the Jaina records do not throw any particular light upon the political power of the Nandas. They inform us only in a very vague manner that, with the help of the Jaina minister Kalpaka, King Nanda subdued many kings, and that, as we shall see later on, the last Nanda had to throw himself at the mercy of Canakya, who, being insulted at his court, had taken a vow to dethrone him and to destroy his power. However it must be remembered that this is not the case with the Jaina annals alone. As Dr Charpentier remarks, "The reign of the Nandas is one of the darkest even of the many hopelessly dark epochs in the history of ancient India." 4

The Nandas are followed by the Mauryas Why and wherefore the Nandas were supplanted by the Mauryas is not yet clearly known, but this much is certain, that it is in connection with this landmark in Indian history that we get Canakya, "the first economist of India, if not of the world" It is strange that no detailed account of the dynastic revolution has survived. However from the classical accounts we have seen that the last Nanda "was detested and held cheap by his subjects" Furthermore, the vast standing army of the Nandas which has been mentioned by

pp 435-436, 698-695, Hemacandra, op cit, vv 3 82 Smith has wrongly put him down as "Mantrin of the minth Nanda" — Smith, Early History of India, p 49, n 2

<sup>1&#</sup>x27; Sudharman, the first pontiff, had died twently years after his master, leaving the mitre to lamoù, who held his suph office for forty-four year, dying at a tim nearly connectent with the accession of th. Nandas. After him passed three generations of pontiffs, and in the time of the last Nanda the Jaina Church was governed by two high pirests, Sambhibtavijaya and Bhadrabähu "—Charpentier, op cit, p 164, Jacobi, S BE, Xixi, p 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्थापित., —Āvasyaka Sūtra, p 436, Hemacandra, op cit, vv 10,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf Narasimhachar, E C, n, Int, p 41, Rice (Lewis), Myson and Coorg, p 8, Smith Oxford History of India, p 75

Charpentier, op and loc cit
Sammadar, The Glories of Magadha, p 2

these accounts and the traditional facts of the vast treasures of the Nandas naturally imply a good deal of financial extortion 1 Nevertheless the Jamas have no such complaint to make against any of the Nandas

The Jama tradition in brief runs as follows

Canakya, who was born of Canesyari, the wife of the Brahman Canin, a devout Jaina, hearing that Nanda was accustomed to liberally reward renowned Brahmans, went to Pataliputra to make money There at the king's court he felt he was insulted, and since then became the enemy of the last Nanda He then went to Himavatkūta and entered into an alliance with Parvataka,2 the king of that place, promising him half of Nanda's country if he would aid him to subdue Nanda They opened the campaign by reducing the outlying provinces, and finally, having devastated the country, the allies laid siege to Pataliputra, and at last forced the enemy to capitulate Nanda, throwing himself on the mercy of Canakya, was permitted to leave his kingdom, carrying with him all that he could place on one car Accordingly he put his two wives and a daughter on his carriage, and loading it with treasures he drove Meeting Candragupta on the road, the princess instantly fell in love with him, and on her father's advice selected him for her husband by the rite of Svauamvara She got down at once and began to climb into Candragupta's carriage, in doing which, however, nine spokes of the wheel broke Candragupta would have turned her out, but Canakva prevented him, saving that the new dynasty would flourish during nine generations 3

This is what the Jainas say about the fall of the Nandas and the rise of the Mauryas About the ally Parvata of Himavatkūta it so happened that by some unhappy coincidence he died, and thus Candragupta got possession of Nanda's and Parvata's kingdom 4

<sup>1 &</sup>quot;The Mahavamsa, when it dubs the last Nanda by the name of Dhana, or 'riches,' seems to hint at an imputation of avariciousness against the first Nanda, and the Chinese pilgrim Hiuen Tsiang also refers to the Nanda Raja as the reputed possessor of great wealth "- Smith, Larly History of India, p 43 Cf Raychaudhuri, op cit, p 143

² मतो हिमवन्त्रदे, पार्वतिको राजा, तेन सर्ग मैची जाता - बेंग्वरंशवध्य-Sutra, p 434. Hemacandra op cit, v 298 Jacobi makes a note of this in his edition of the Parisishtaparian as follows In the list of the kings of Nepal, according to the Bauddha Parvativa Varisavali, the eleventh king of the third dynasty, that of the Kiratas, is Parbaapparently our Parvata, for in the reign of the seventh king Jitedasti, is placed Buddha's visit to Nepal, and in that of the fourteenth, 5thunks Asoka visited the country —Jacobi, Parisish Japartan, p 58 Cf Bhagawanlal Indraji, I A, xiii, p 412
Cf Avasiyaka Sütra, pp 488, 434, 435, Jacobi, op cit, pp 55 59

<sup>ै</sup> हे चरि राज्ये तस्य जात - Avasyaka-Sūtra, p 435 Cf Hemacandra, op cul , v 838

This, as seen before, happened one hundred and fifty years after the Namana of Mahavira

Here arise two difficulties that if, as the Jama and other sources inform us.1 it was Canakva alone who was at the back of the fall of the Nandas, what was the ancestry of Candragupta? and again. how is it that Canakya did not proclaim himself the Emperor of Magadha? Of the two the problem of the ancestry of Candraounts is insoluble. The Jama tradition represents him as the son of a daughter of the chief of the village of the feeders of the king's peacocks (Mauura-poshaka) 2 According to Smith the dynasty founded by Candragupta is said to be a derivative from Mura, his mother's or grandmother's name 3 The Hindus connect the Mauryas with the Nandas Kathā-Sarit-Sāgara refers to Candragupta as a son of the Nandas 4 The Maharamsa calls him a scion of the Moriva clan 5 In the Divigvadana Bindusara, the son of Candragunta, claims to be a Kshatriya Mürdhabhishikta. In the same work Aśoka, the son of Bindusāra, (alls himself a Kshatriya 6 In the Mahaparinibbana Sutta the Moriyas are represented as the ruling clan of Pipphalivana, and as belonging to the Kshatriya caste?

Taking into consideration all these jacts, Dr Raychaudhuri observes "It is, therefore, practically certain that Candragupta belonged to a Kshatriya community—viz the Moriya (Maurya) In the sixth century BC the Morivas were the ruling clan of the little republic of Pipphalivana They must have been absorted into the Magadhan Empire along with the other states of Eastern During the ingiorious reign of Agrammes, when there was general disaffection amonest his subjects, the Morivas evidently came into prominence, probably under the leadership of Candragupta With the help of Kautilya, also called Canakya or Vishnugupta, son of a Brahmana of Taxila.8 he overthrew the infamous Nanda "9

<sup>1 &</sup>quot;We learn from the Kautilya's Arthasastra, Kamandaka's Nitisara, the Puranas. the Mahdwamsa and the Mudrārākshasa that the Nanda dynasty was overthrown by Kautilya, the famous minister of Candragupta Maurya"-Raychaudhuri, op and loc cit ' A Brahman Kautilya will uproot them all , and after they have enjoyed the earth 100 years, it will pass to the Maury as Pargiter, op cit, p 69

2 Cf Avasyaka Sütra, pp 433-484, Hemacandra, op cit, v 240

<sup>2</sup> Cf Smith, op cit, p 123

<sup>4</sup> Cf Tawney (ed Penzer), op cat, 1, p 57

<sup>\* &</sup>quot;Morayánam Khattnyánam vamse etc"—Geiger, op cit, p 30
\* "Aham rájá kshatriyo műrdhábhishiktah" — (owell and Neil, Divyávadána, p 370 <sup>7</sup> Rhys Davids, S B E , x1 , pp 134-185

According to the Jamas Chakya was a native of Canaka, a village of the Golla district Cf Jacobi, op cit, p 55, Avasuaka-Sūtra, p 433 Ravchaudhuri, op cit, pp 165-166

<sup>132</sup> 

This much about the ancestry of Candragunta The question as to why Canakya did not usurp the Magadhan Empire for himself is more or less made clear in the above statement of Dr Raychaudhuri It seems highly probable that Candragupta himself was, as the Greeks tell us, "prompted to aspire to royalty by an omen significant of an august destiny". Like the other sources of Jama history the Greek annals also throw comparatively little light on real history They tell us about Candragupta's having escaped from the death sentence passed upon him by the Nanda king, about a lion having licked the sweat oozing from his body while he was sleeping, about his being inspired from this prodigy with the hope of winning the throne, and about a wild elephant having submissively knelt before him 2 When such annals, which rank as contemporary witnesses reported at second-hand, throw such light on the period of Candragupta, it is no wonder that the Jama interpretation, in short, runs as follows. Canakva had all his teeth complete on being born 3 The monks being informed of this marvellous circumstance foretold that the boy would become a king, but the father being of a religious turn of mind desired to spare his son a lot which he considered dangerous to the well-being of the inner man Accordingly to remove the omen he broke out the boy's teeth Upon which the monks foretold that Canakva would govern by proxy Further on, after the defeat of the Nanda king, we are told that his treasures were divided by Candragupta and Parvata between themselves 4

Leaving aside these uncorroborated facts of Indian history we shall see in brief what was the strength of the Magadhan Empire during the Mauryas It may safely be said that the high-water mark of its power and extension was reached during the days of The real conquests and annexations were begun and accomplished during the days of Candragupta and not in the days of Asoka Polit cally the latter was a Quaker, and was better fitted to fill the chair of an abbot than of an emperor What he did was to reconquer or re-establish the authority of the Magadhan

1 McCrindle, op cit, p 827

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, pp 327-328 Cf Smith, op cit, p 123, n 1

About this incident of Canakya's life Jacobi makes a note as follows "The same circumstance is told of Richard III

<sup>&</sup>quot;'Teeth hadst thou in thy head when thou wast born To signify thou comest to bite the world '

Jacobi, op and loc cit
4 Cf Arasyaka-Sütra, p 485, Hemacandra, op cit, v 327

over the Kalingas To quote Rev Heras "The greatest monarch of Hindustan during the Hindu period was Candragupta. His grandson Aśoka's glory is based upon intellectual grounds. He was a philosopher rather than a sovereign, he was a teacher of morals rather than an administrator "1

Nevertheless the limits of the enormous Mauryan Empire in Magadha were extensive Nearly the whole of Northern India. except the Puniab, Sind and Northern Raiputana, had passed under To this vast empire were undoubtedly added the Puniab, Sind, Baluchistan, Afghanistan and presumably, as we have seen in a note to the Parvata of Himavatkuta, Nepal and Kashmir during the days of Candragupta 2 Events in the north itself were so crowded that there was no possibility of his having diverted his attention to the south As Smith observes "It is difficult to believe that he could have found time to do more than climb from obscurity to power, expel the Macedonian garrisons, repel the attack of Selcukos, effect a revolution and establish a dynasty at Pātaliputra, annex a large part of Ariana, and extend his dominion from the Bay of Bengal to the Arabian Sea "3

The conquest of the south can be affirmed from various sources to have been effected by Bindusara, the son and successor of Candragupta He was guided also by his father's minister Canakya 4 The Decean, or Peninsular India, down to approximately the latitude of Nellore, must therefore, apparently, have been subjugated by Bindusara, because it was inherited from the latter by Aśoka, whose only recorded war was the conquest of Kalinga 5 As to the later Mauryas, their contribution to the growth of the Mauryan Empire is next to nothing Really speaking, with the close of Asoka's reign began the decline of the Maurya rule, and ended with Brhadratha, who, as we shall see in our next chapter, was murdered by his commander-in-chief, Pushyamitra, who established a new dynasty, known as that of the Sungas 6

Having thus seen in a connected form the growth of the Magadhan Empire during the Mauryas we shall now examine them in their relations with the Jaina church Jaina tradition avers that

<sup>1</sup> Heras, QJMS, XVII, p 276 Cf Javaswal, JBORS, II, p 83

<sup>1</sup> Cf abid , p 81 Smith, op cit, p 156 (f Jayaswal, op and loc cit Arasyaka Sütra, op cit, p 184

G Jayaswai, op cut, pp 82-88, Smith, op cut, p 157, Schiefner, op cut, p 89

<sup>134</sup> 

Candragupta, the founder of the dynasty, the conqueror of the Greeks and the first known Emperor of India, was a Jama To state briefly the tradition, it is as follows

When King Candragupta was ruling over North India (either from Ujjam or from Pātaliputra) a great twelve years' famine was foretold by the Srutakevalın Bhadrabāhu, who, as we have seen, was one of the high priests during this period. As a result of this prophecy a large body of Jainas (numbering about 12,000) came to the south, where several of them (including Bhadrabāhu)? I died by the holy vow of Sallekhana, or the total rejection of food unto death. This event took place at Sravana Belgola, in Mysore. Candragupta, who followed the Sampha, renouncing everything, remained (?) for twelve years at Belgola, worshipping the footprints of his departed preceptor Bhadrabāhu, and finally himself died by the same rite.

The parentheses and interrogations in the above summary indicate the different versions of a single legend, agreeing in its fundamentals and differing only in details of lesser importance. We have seen that this tradition also forms one of the links connected with the great Digambara-Svetämbara schism in the Jaina church, and that it is not acceptable to the Svetämbaras, who agree only with the fact of the great famine which lasted for twelve years, and tell us that \$Ac\text{arya}\$ Susthita, who lived in Candragupta's capital, was forced to send his \$Gana\$ to some other country \$1\$ Our interest in this tradition lies or ly so far as it shows that Candragupta was a Jaina. A detailed examination of it must be left to a student of Jainism in South India However, it may be mentioned here that it has been dealt with at some length by scholars like Narasimhachar of Mysore. Fleet and others \$2\$

The earliest literary form of the tradition is found in the Brhat-Kathā-Kośa by Harisena, dating from about A D 931 <sup>3</sup> An inscription at Sravana Belgola, which has been roughly assigned to c A D. 600, is supposed to be the basis of this entire account <sup>6</sup>

 $<sup>^1</sup>$  Cf Hemacandra, op cit, vv 877-878. In the list of the Sthaurus Susthita comes after Sthillabhadra, who is the eighth pontiff of the Jaina church. Cf Jacobs, S.B.E., xxii, pp. 287-288. 

^ Narasımhachar, op cit, lint, pp. 38-42, Fleet, I.A., xxi, pp. 156-160.

the Britat-Kalifa Kose, a Sanskrit work written by Harsena in 981, says that Bhadrabahu, the last of the Srutakradins, had the King Candragupta as his disciple "

Narsembahu, the last of the Srutakradins, had the King Candragupta as his disciple "

Narsembahu, the Statistical Control of the

<sup>—</sup>Narasımhachar, op cit, Int, p 37 Cf Rue (Lewis), op cit, p 4 Cf Narasımhachar, op cit, Int, p 39, ibid, Translation, pp 1-2, Rice (Lewis), op cit, pp 3-4

Some of the modern scholars of great repute and authority have come to the conclusion that Candragupta can safely be called a Jama on the authority of this tradition "The Jama books (fifth century Ac) and later Jama inscriptions," observes Jayaswal, "claim Candragupta as a Jama imperial ascetic My studies have compelled me to respect the historical data of the Jama writings, and I see no reason why we should not accept the Jama claim that Candragupta at the end of his reign accepted Jamism and abdicated, and died as a Jama ascetic."

To quote Smith, who has ultimately leaned towards it "The only direct evidence throwing light on the manner in which the eventful reign of Candragupta Maurya came to an end is that of Jaina tradition. The Jainas always treat the great Emperor as having been a Jaina like Bimbisāra, and no adequate reason seems to exist for discrediting their belief. The Jaina religion undoubtedly was extremely influential in Magadha during the time of the later Saisunāgas, the Nandas and the Mauryas. The fact that Candragupta won the throne by the contrivance of a learned Braliman is not inconsistent with the supposition that Jainism was the royal faith. Jainism habitually employ Brahmans for their domestic ceremonies, and in the drama cited above (Mudrā-Rākshasa) a Jaina ascetic is mentioned as being a special friend of the minister Rākshasa, who served first the Nanda and then the new sovereign

"Once the fact that Candragupta was or became a Jama is admitted, the traditions that he abdicated and committed suicide by slow starvation in the approved Jama manner become readily credible. It being certain that Candragupta was quite young and inexperienced when he ascended the throne in or about 322 B C, he must have been under fifty when his reign terminated twentyfour years later. His abdication is an adequate explanation of his disappearance at such an early age. Similar renunctations of royal dignity are on record, and the twelve years' famine is not incredible. In short, the Jama tradition holds the field, and no alternative account exists."

Besides these two eminent scholars there are others also who are of the same opinion Both Rice and Narasimhachar, who have

<sup>&#</sup>x27; Jayaswal, JBORS, III, p 482 'Smith, Oxford History of India, pp 75-76 "I am disposed to believe that Candragupts resulty addicated and became a Jama ascetic"—Smith, Early History of India, p 154 Hemscandra informs us that Candragupts समाधितालं प्राप्त दिवं परी —Hemscandra, op cit, v 44

studied the Jaina inscriptions of Sravana Belgola thoroughly, give a verdict in favour of it <sup>1</sup> Of the older scholars we have Edward Thomas, who has taken into consideration the Greek accounts and comes to the same opinion <sup>2</sup> Besides this, as Dr Jacobi tells us, "the date of Bhadrabāhu's death is placed identically by all Jaina authors—from Hemacandra down to the most modern scholast—in the year 170 A v " <sup>3</sup> And this, according to our calculation, falls in about 297 B c. This date of the great pontiff's Nirvāna exactly coincides with that of Candragupta, who reigned from 321-297 B c. <sup>4</sup>

Besides this tradition there are also other references in the Jama literature which go to show that Candragupta was or had become a Jama,5 but we need not now enter more into all these literary sources However, before we pass on to the successors of Candragupta, a few words regarding the importance of the Jama migration to the south and about the religion followed by Canakya will not be out of place. As to the first, it gives us a definite startingpoint in the history of Jamism in South India Besides, its value in general to South Indian history is not less, for we know of no other earlier event of equal moment in the annals of South India The age of Candragupta which Smith, rightly or wrongly, considers to lead the historian "from darkness to light" in North India 6 is thus seen to open a new era in South Indian history as well It is of not less interest to note that the religion which was to give South India her earliest, if not her best, literature also gave her her first reliable historical tradition

Coming next to the faith of Canakya we find that the Jainas believe that he was also a Jaina, favoured Jaina teachers, and in his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ruce (Lewis), op csf, pp 3-9 "We are therefore not without warrant for assuming that Candragupta was a Jaim by creed "—Total, p 8 "A dispassionate consideration of the above-mentioned facts leads one to the conclusion that the Jaina tradition has some basis to stand upon "—Narasimhachar, op csf, Int. p 42 "That Candragupta was a member of the Jaina community is taken by their

<sup>1 &</sup>quot;That Candragupta was a member of the Jama community as taken by their writers as a matter of course, and treated as a known fact, which needed neither argument nor demonstration The testimony of Megasthenes would likewise seem to imply that Candragupta submitted to the devotional teaching of the Sernänes, as opposed to the doctrines of the Brahmans "—Thomas (Edward), op cit, pp 28-24 For references to Jamism in the Greek annals see Rive (Lews), op cit, pp

<sup>3</sup> Jacobi, Kalpa-Sütra, Int, p xiii According to the Digambaras he died in 162

A V Cf Narasımhachar, op cst., Int., p 40
Cf Ruce (Lews), op cst., p 7, Smith, op cst., p 206, Narasımhachar, op cst., p 11, p 41

<sup>6</sup> Cf Jacobi, Parisish taparvan, pp 61-62

Cf Smith, Oxford History of India, p 72

old age tried to starve himself to death like a true Jaina saint 1 Tradition represents the "wicked minister" as having repented and retired to " Shookul Tirtha." on the banks of the Narbada, where he died, and Candragupta is also supposed to have accompanied him 2 "Shookul Tirtha" is the exact equivalent of "Belgola." which in Kanarese means "white pond" In the inscriptions it is also called ware were, which means "white lake " 3 This coincidence, even if it were merely accidental, is certainly significant. Apart from minor details, this coincides with the opinion of Rhys Davids that "the linguistic and epigraphical evidence so far available confirms in many respects the general reliability of traditions current amongst the Jamas " He has also remarked "It is certain that in the extant priestly literature Candragupta is completely ignored for about ten centuries "4 It seems not a little likely that this silence of Brahmanical writers was due in no small measure to the Mauryan Emperor's acceptance of the Jama religion towards the end of his earthly career

Finally, taking the successors of Candragunta, we have before us Bindusāra, Aśoka, Kunāla and Samprati, according to the Jaina tradition As with the Saisunagas and the Nandas so also in the case of the Mauryas there are differences and discrepancies in the lists put forth by various traditions However, as far as Aśoka is concerned there is no trouble. It is agreed to by all that Candragupta left behind him his son and successor, Bindusara, who was in turn followed by his son Asoka As to the relations of these two Mauryas with the Jainas this much is certain, that their literary traditions are not so eloquent about them as is the case with their predecessor Candragupta and their successor Samprati Nevertheless there are grounds before us to infer that both of them must have been favour bly inclined towards the Jama church Bindusara, the predecessor of Asoka, we know practically little beyond the fact that he sent an embassy to Antiochos Soter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Jacobi, op cut, p 62, Jolly, Arthasastra of Kautilya, Int, pp 10-11 For the mutual relations between the Arthasastra and Jama literature see ibid , p 10 We have seen that the Jama tradition puts Canakya's father as supposed to have been both a Brahman and a devout Jama This looks like the Brahmar-Christians of our days This means that Canakya's family was of Brahman origin by birth or heritage, and Jaina by faith To quote Edward Thomas "But though our king-maker was a Brahman, he was not necessarily, in the modern acceptation of the term, 'Brahmanist'"—Thomas (Edward), op cut, pp 25-26

Cf Smith, op cit, p 75, n 1
Cf Narasimhachar, op cit, Int, p 1

<sup>4</sup> Rhys Davids, Buddhist India, pp 164, 270

requesting him to send him a Greek philosopher; and also the inference, from the known extent of his conquests and his father's empire, that he must have extended his dominions so as to cover at least some portions of Mysore. Both these facts are not without their significance to us, masmuch as the first explains to some extent the philosophic eelecticism of Bindusāra, and the second the distribution of Asoka's edicts in South India. It may not be unlikely that, in addition to the Kshatriya ambitions of mere conquest, Bindusāra might have been actuated by filial motive in acquiring Mysore, a place rendered sacred by the last days of his father Candragupta

The Ceylonese traditions, however, assert that Bindusāra was Brahmanical About the father of Asoka the Mahāvamsa informs us that he being of the Brahmanical fath maintained sixty thousand Brahmans², but, as Edward Thomas observes, "their testimony would not carry much weight in the argument about other lands and other times, and it is, moreover, a critical question as to how much they knew about Brahmanism itself, and whether the use of the word 'Brahman' does not merely imply, in their sense, a non-Buddhistic or any religion opposed to their own We may conclude, for all present purposes, that Bindusāra followed the faith of his father, and that, in the same belief—whatever it may prove to have been—his childhood's lessons were first learnt by Aśoka "' 3

Besides this it is not possible to say anything more about the shadowy figure of Bindusāra. That, like his father, he also was under the influence of Cānakya we have already remarked. The Jaina tradition tells us that during his period the Brahman minister incurred the king's displeasure and was supplanted by some Subandhu. Coming to Aśoka, his son and successor, it need not be said that his is not the shadowy figure of his father. There is ample material to show how far he kept his relations with the Niggantha church, though there is a great difference of opinion with regard to the one faith which Aśoka might have followed throughout his career. What we are most immediately concerned with is Aśoka's attitude towards Jainism, which, apart from his hereditary affinities towards electricism, we venture to think must

<sup>1</sup> Cf Smith, Early History of India, pp 155-156

<sup>\*</sup> Prid saithisahassani brahmani brahmapakkhike bhojesi —Geiger, op cit , Paricchedo V, \* Thomas (Edward), op cit , p 29

<sup>4</sup> For the circum-tances under which Canakya lost the good will of his master see Hemacandra, op cit, vv 438 459

have been influenced to no small extent by its having been the faith of his grandfather Candragupta, though the Mahavamsa tells us that, like his father. Aśoka also bestowed alms on the Brahmans for three years 1 His edicts are very broad based, and indicate equal tolerance of all sects. Yet the genesis of this psychology might have been as suggested

The fact of Aśoka's having been influenced in his early years by the faith of his grandfather Candragupta gathers strength on the testimony of Edward Thomas that in his Ain-1-Akbari Abu-l Fazl, the accomplished minister of Akbar, has retained in his notice of the kingdom of Kashmir three very important entries, of which the first establishes "that Aśoka himself first introduced 'Jainism.' eo nomine, into the kingdom of Kashmir"2 Emphasising the same point the learned scholar further observes that "the leading fact of Asoka's introduction or recognition of the Jama creed in Kashmir does not, however, rest upon the sole testimony of the Muhammadan author, but is freely acknowledged in the Brahmanical pages of the Raja Tarangini-a work which, though finally compiled and put together only in 1148 A D , relies, in this section of its history, upon the more archaic writings of Padma Mihira and Srī Chavillākāra "3

With all this the learned scholar is conscious that Aśoka was not a Jama throughout his career, otherwise, as he observes, he would have reasonably been claimed by the Jamas as a potent unholder of their faith 4 According to Edward Thomas by and by he became a pervert and ultimately leaned towards Buddhism 5 However, this idea of Asoka's actual perversion to the Buddhist faith is not easily acceptable. What we venture to suggest is this, that as years went on Asoka came more and more under the influence of the teaching of Buddha, became less and less of a sectarian, and tried to inculcate in his subjects the Dharma which embraced the moral precepts and dogmatic tenets common to other religions, though, as Rev Heras nightly observes, he was "especially influenced by the Jama doctrines as regards sacredness and inviolability of life "6

so pı te yeca iinı vasadını bhojayı —Geiger, op and loc cit 1 Cf Thomas [Edward], op cit, pp 30-31 "When the succession devolved on Aśoka, the son of Janak's paternal uncle, he abolished the Brahmanıcal religion and established the Jana faith "—Jarrett, Aln-t-Abbari, n, p 382, Wilson, A R, x v, p 10 1 Thomas (Edward), op cit, p 32 Cf Wilsond, A R, x v, p 90 69

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thomas (Edward), op cit, p 24
<sup>3</sup> Heras, op cit, p 272
<sup>4</sup> Heras, op cit, p 272
<sup>7</sup> G Rock Edicts (I, B), (III, D), (IV, C), (XI, C), etc., Hultzach, C II, i, pp. 2, 5, 8, 10, etc. (new ed)

The statement that Aśoka's Dharma was not Buddhistic is not a new one Wilson, Macphail, Fleet, Monahan and Rev Heras 5 have affirmed this prior to us Even Dr Kern says that "his inscriptions, with a few exceptions contain nothing particularly Buddhistic " 6 Separt, after having said that in the Dharma "there is nothing exclusively Buddhist," makes the following statement "In my opinion our monuments (Asoka's inscriptions) are witnesses of a stage of Buddhism, sensibly different from that which is developed in later times "7 This is a guess without any foundation The same contradiction is also made by Hultzsch He says that all his moral proclamations "do not characterise him as a Buddhist reformer", but he adds, "If we turn to an examination of what he tells us about the nature of his Dharma, it appears that the latter is in thorough agreement with the picture of Buddhist morality which is preserved in the beautiful anthology entitled Dhammavada-i e. 'words of morality '"8 The statements of both Senart and Hultzsch seem to have been elicited in compliance with the statements of those who style Asoka the great Buddhist missionary

Having thus seen, mainly on the authority of various scholars, that the Pillar Edicts and inscriptions of Asoka do not ipso facto mean that he was or had become a Buddhist, we shall now examine his own writings as to how far he was under the influence of Nirgrantha doctrines "There is no country," says Aśoka, "where these (two) classes, (viz ) the Brahmanas and Sramanas, do not exist, except among the Yongs "10 But who were these "Sramanas"?

In the edicts it does not stand for Buddhism, but for the simple picty which Asoka wished

tinctively Buddhist," etc - Monahan, Eurly History of Bengal, p 214

6 Kern, Manual of Indian Buddhism, p. 112

<sup>1 &</sup>quot;In the first place, then with respect to the supposed main purport of the inscriptions, proselytism to the Buddhist religion, it may not unreasonably be doubted if they were made public with any such design, and whether they have connection with Buddhism at all "-Wilson, JRAS xii, p 286 (f ibid, p 250

2 Cf Macphail, Aśoka, p 48 'Dharma, the colloquial for Dharma, is the word used

all his subjects of whatever faith to practises "—Ibid

2 (f Fleet, J B. A. S., 1908, pp 491 492 " The distinct object of both the Rock
and the Pillar Felicts was not to propagate Buddhism or any other particular religion, but
to proclaim the determination of Asoka to govern the realin righteously and kindly in accordance with the duty of pious kings, and with considerations for all forms of religious the doctrines of Asoka's major Rock and Pillar Edicts cannot be called dis-

<sup>5 &#</sup>x27; Buddhist chronicles of the fourth, fifth and sixth centuries have deceived many There is not the least mention of any Buddhist deep principle "-Heras, op cit, pp 255, 271

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Senart, I A , xx , pp 260, 264-265

Of Heras, op cut , p 271

<sup>\*</sup> Hultesch, op cit , Int , p xlix 10 Hultrsch, op cat, p 47 (J)

Hultzsch takes them to mean "Buddhist monks," 1 though there is no special reason why such a restriction should be made

"Sramana" simply denotes an ascetic or monk, and the Jamas used the term even before the Buddhists appropriated it It has been used so in the Greek annals, and this has been, as seen before, confirmed by other scholars also 2 Thus an ancient vow of the Jama runs "I take the twelfth vow, the Atithi samvibhaga vrata, by which I promise to give Sramana or Nirgrantha any of the fourteen things which they can accept without blame," etc 3 Likewise the Kalpa-Sūtra speaks of "the Nirgrantha Sramanas of the present time"4 Kundakundācārva as well, the earliest Digambara writer of the south, uses the term to signify the monks of his own sect 5 But over and above all the Buddhists themselves applied the term "Sramana" to the Nirgranthas For the Anguttara Nikāya says "O Višākha, there is a class of Sramanas who are called Nirgranthas" 6 That the Jamas used the term prior to the Buddhists is also conclusively proved by the fact that the latter styled themselves "Sākyaputtīya Samanas" as distinguished from the already existing "Niggantha Samanas"?

On the other hand, however, when Asoka wanted to speak of Buddhists alone, he has always used the word Sampha For instance, in Pillar Edict VII, he says "Some (Mahāmātras) were ordered by me to busy themselves with the affairs of the Sampha, likewise others were ordered to busy themselves with the Brahmanas (and) Ajivikas, others were ordered by me to busy themselves also with the Nirgranthas; others with various (other) sects "8

The independent mention of Brahmans, Arivilias and Nirgranthas shows that these were distinct entities altogether different from the Samgha In all other places the Sramanas are invariably mentioned together with the Brahmans 9 The omission of "Sramanas" in this passage can be explained only by the

<sup>1</sup> Hultzsch, op cit , Int , p ]

<sup>1</sup> Cf Rice (Lewis), op cit, p 8

Stevenson (Mrs), op cit, p 218

<sup>4</sup> Jacobi, SBE, xxii, p 297 6 Cf Bhandarkar, op cit, pp 97-100

Of Jacobi, SBE, Nv, Int p xvii Read also Kamta Prasad Jain's interesting article on "The Jama References in the Buddhist Literature," I H Q , ii , pp 698-709

<sup>°</sup> Cf Rhys Davids, op. cif., p. 148
° Delhi Topra Pillar Ediet VII., of Hultzsch, op. cif., p. 136 (Z)
° See Rock Eddiets (III., Di, (IV., C), (IX., G), (XI., C), (XIII., G), and Pillar Ediet VII (H H), of Hultzsch, op cut, Int , p 1

substitution of Ajīvikas and Nirgranthas, both of whom, as already seen, can be distinguished from the Sampha

As to the attitude of Asoka towards Jainism, or in fact towards any such other faith, it is indicated in the following words. "All men are my children As on my behalf of (my own) children I desire that they may be provided with complete welfare and happiness in this and in the other world, even so is my desire on behalf of all men." I Likewise, more specifically, he states. "In the same manner I am directing my attention to all classes. And all the sects have been honoured by me with honours of various kinds." "I would be a section of the s

Asoka had his *Dharma-Mahāmātra* in the north as well as in the south "to supervise Buddhists, Brahmanas and *Ajūvkas*, Nirgrantha and other sects" <sup>3</sup> His non-sectarian policy is perhaps nowhere better in evidence than in the following

"Whosoever,' says the Emperor, "presses his own sect or blames other sects—all (this) out of devotion to his own sect—if he is acting thus, he rather injures his own sect very severely" 4

Speaking of the Barabar cave inscriptions Smith writes "These records are chiefly of interest as a decisive proof that Asoka was sincere in his solemn declaration that he honoured all seets". This is no less true of Asoka's other inscriptions, and although we have no direct evidence as to the state of Jainism in North India under his benevolent rule, the above observations at least serve to reveal the attitude of Candragupta's greatest successor towards the religion he himself had adopted—at least in the evening of his glorious career, if not earlier

Our hypothesis of the hereditary influence of this tradition is also supported by the conversion of Asoka's grandson, Samprati, by Suhastin to the Jaina faith <sup>8</sup> Before entering into any further discussion about Samprati's enthusiasm for Jainism it may be seen who were the successors of Asoka Unfortunately, to quote Dr Raychaudhuri, "No Kautilya or Megasthenes has left any account of the later Mauryas. It is impossible to reconstruct a detailed history of Asoka's successor from the scanty data furnished

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Separate Rock Edicts Jaugada, I (FG), II (EF), of Hultzsch, op cut, pp 114-117

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delhi Topra Pillar Fdict VI (D E ), cf Hultzsch, op cd, p 129, Int, p xlviii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid , Int , p xl <sup>4</sup> Girnar Rock Edict XII (H) of Hultzsch, op cit , p 21

<sup>6</sup> Smith, op cit p 177 Cf Hultzsch, op cit, Int. p xlviii

<sup>6</sup> Cf Jacobi, Parisishtaparvan, p 69, Bhandarkar, op cit, p 185

by one or two inscriptions and a few Brahmanical, Jama and Buddhist works "1

The Puranas themselves do not agree as to who was the successor of Asoka It is not an easy task to reconcile the divergent versions of different authorities. However, the reality of Kunāla the son of Asoka is established by the combined testimony of all.2 but as to his succession the tradition is not unanimous candra tells us under what unhappy circumstances he became blind, and was rendered "unfit to carry on the work of government which was presumably entrusted to his favourite son Samprati, the Jama Asoka, who is described by the Jama and Buddhist writers as the immediate successor of Asoka "3

The only difficulty that hes in our way in accepting Samprati as the successor of Asoka is the reality of Dasaratha, whom we have already seen in connection with the Nagarjuni Hills bestowed by him upon the Anivikas The only possible explanation of the difficulty seems to be this, that as the grandsons of Asoka either both of them ruled at the same time with Samprati as the successor of Aśoka or that Daśaratha has been omitted by both the Buddhist and the Jama annals Of the two the first presumption seems to be more correct, considering the unanimous inclusion of Samprati in the Magadhan list 4

Thus there is no doubt about the fact that Samprati was one of the Maurya emperors who was great enough to be mentioned by all As to his enthusiasm for the Jama church, it can safely be opined that he is one of the leading stars of the Jaina history in the In the matter of propagation of the Jaina faith Jaina records speak as highly of Samprati as the Buddhist records do of Aśoka Smith observes "He (Samprati) is reputed to have been as zealous in promoting the cause of Jainism as Asoka had been in propagating the religion of Gautama " 5

1 Raychaudhurs, op cst , p 220

3 Cf Jacobi, op cit, pp 63 64, (owell and Neil, op cit, p 433, Raychaudhuri, op and loc cit, Bhandarkar op and loc cit

Smith, Oxford History of India, p 117, and n 1 Cf Bhandarkar, op and पितामहदस्तराज्यो रचयाबाप्रवस्त्रश्रीसार्यसहस्तित्र्शनाज्जातनातिस्मृति loc det , सम्प्रति सपार कोटि wath -Kalpa Sütra, Subodhikā Tikā, sút 6, p 163 "Almost all ancient

<sup>2</sup> Cf Pargiter, op cit, pp 28, 70, Cowell and Neil, op cit, p 430 Kalpa Sutra, Subodhika-Tika sut 163, Ravchaudhuri, op cit, p 221

Both the Buddhist and the Jama traditions about Samprati have been referred to by us in the previous note For the Purānic see Pargiter, op cit pp 28, 70 Cf Raychaudhuri, op cit, p 220 "Perhaps the empire was divided between his grandand Samprati -Smith op cit, 208

About Samprati's zeal for the Jams church Hemacandra briefly observes as follows "He showed his zeal by causing Jama temples to be erected over the whole of Jambūdvīpa During Suhastin's stay at Ujjami, and under his guidance, splendid religious festivals and processions in honour of the Arhat were celebrated, and great was the devotion manifested by the king and his subjects on this occasion. The example and advice of Samprati induced his vassals to embrace and patronise his creed, so that not only in his kingdom but also in adjacent countries the monks could practize their religion" "I

What is more important for us to know in connection with Samprati is this—that he sent Jama missionaries to South India, and that these were of the Svetämbara persuasion? To quote Hemacandra "In order to extend the sphere of their (Jama monks) activities to uncivilised countries, Samprati sent there messengers disguised as Jama monks. They described to the people the kind of food and other requisites which monks may accept as alms, enjoining them to give such things instead of the usual tax to the revenue collector who would visit them from time to time. Of course these revenue collectors were to be Jama monks. Having thus prepared the way for them, he induced the superior to send monks to those countries, for they would find it in no way impossible to live there. Accordingly missionaries were sent to the Andhras and Dramilas, who found everything as the king had told. Thus the uncevilised nations were brought under the influence of Jamism."

The importance of the Jaina missionaries sent by Samprati to uncivilised countries, as Hemacandra tells us, hes in this—that it is the earliest reference, so far as we know, to contact of the Svetāmbaras with the south Hence it is as important as the great migration dealt with in this and the preceding chapter. We particularly call it the Svetāmbara contact because, as seen before, the Svetāmbara-Digambara schism in the Jaina church is connected with both the migration and the Suhastin-Mahāguri tradition.

Jama temples or monuments of unknown origin are ascribed by the popular voice to Samprati, who is in fact regarded as a Jama Ašoka"—Smith, Early History of India, p 202

<sup>1</sup> Jacobi, op cit, p 69

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Bhandarkar, op and loc cit About this the Pāļaliputrakalpa of Jinapiabāsūn observes "In Pāṭaliputra flourished the great King Samprati, son of Kunala, lord of Bharata with its three continents, the great Arhanta who established Vhâras for Sramania even in non-Āryan countries"—Cf Raychaudhur, op cit, p 222.

<sup>3</sup> Cf Jacobi, op and loc cit

Suhastın was a Svetämbara is also evident from the fact that the Digambara Pattävalues, or genealogies of teachers, do not mention him <sup>1</sup> We are further informed that when Āryamahāgiri saw that Samprati was converted by Suhastin, he withdrew himself to Daśārnabhadra, seeing that "all his hopes of winning the monks to lives of sterner asceticism" were at an end <sup>2</sup> Thus the Svetāmbara rule triumphed at the court of Samorati

Here ends the importance of Magadha as seen in the light of Jama history. With the end of the Mauryas and the consequent beginning of the Sungas Kalinga becomes the centre of our history. With the fall of the sovereign power in Magadha Kalinga more or less succeeds at taking its place. Magadha learned to her cost what the powerful Kalinga meant in the time of Khāravela. Fortunately enough, though for a very short time it also plays an equally important part in the history of the Jama church. That after Samprati the Mauryas did not survive long is certain, and whatever survival they must have had seems to be highly shadowy and positively degrading—that the last of them, as seen before and as we shall see in the next chapter, was grievously murdered by his own commander-in-chief

However at present we need not enter into the why and wherefore of the fall of the powerful Mauyas. Suffice it to say that the
reconquest of Kalinga by the Maurya Aśoka was a great landmark
in the history of Magadha and of India. It completed the unification of non-Tamil India under the hegemony of Magadha. It
marked the close of that career of conquest and aggrandisement
which was ushered in by Bimbisāra's annexation of Anga. It
opened a new era—an era of peace, of social progress, of religious
propaganda and at the same time of political stagnation and,
perhaps, of military mefficiency, during which the martial spirit
of imperial Magadha had died out for want of exercise. The era of
Digivijaja was over, the era of Dharmavijaja had begun, and this
finally resulted in the disappearance of the Maurya sovereignty
over the Magadhan Empire.

<sup>1</sup> Cf Hoernle, IA, xx1 pp 57-58, and Klatt, whid, xr, p 251

Stevenson (Mrs), op cit, p 74 Cf Barodia, History and Literature of Jainism, p 55

### CHAPTER IV

# Jainism in Kalinga-deśa

THE expression "Jamism in Kalinga-deśa," in the main, embraces the history of the religion during the times of Khāravela This does not mean that Jamism in Kalinga cannot be traced farther than Khāravela. On the other hand that would be denying what can be clearly deduced from such historical data as the Hāthigumphā inscription, the architectural and sculptural similarity of the monuments standing there to those of the fourth and fifth century B C, and the most sacred of the Jama canonical works With all this it must be admitted that but for the inscription of Khāravela in the Hāthigumphā and of his wife in the Swargapuri cave there is no other decisive ground on which we can base our inferences.

As already seen, after Mahāvira we have kings of the Saisunāga, Nanda, Maurya and other dynasties, most of whom were, according to Jama traditions and history, the followers or supporters of Jama religion during their régime. No doubt these traditions and lustory are confirmed by many Jama and non-Jama writers, but from the standpoint of a purely historical proof none of these, excepting, perhaps Candragupta, can be compared with that great Cedi² king, Khāravela, who was, as stated in one of his own inscriptions, a Jama

The chief historical proof as to when and how far and how long the Emperor Khāravela ruled, and as to whether he was a Jama or not, lies in the Hāthigumphā inscription of his time. That he was a great Kalinga king is a fact which cannot be denied, but it is not possible to fix accurately the limits of Kalinga country.

<sup>1</sup> Let it be clear from the very beginning that it is really not desirable and practically impossible to trace out chronologically the progress of Janism in Kalinga. All that is required it to lay our hands on whatever historical monuments, small or great, ancient or modern, that are available at present, and draw our inferences from them, keeping in view as far as possible the contemporary historical atmosphere of the time.

<sup>2</sup> We know the Cedis as the well-known Vedic and classical ruling family which seems to have migrated into Orissa from Mahākosala, where they are also found in later history. "It is certain that one of the seats of the Cedis was near about Orissa in very ancient."

times "-JBORS, xui, p 223

It was under him that on the downfall of the Mauryan Empire Kalinga revolted and became an independent kingdom. The boundaries of Kalinga, the territory under the Eastern Chāts lying along the coast of the Bay of Bengal on the north of Telingāna, seem to have been uncertain. The stiip of land that fringes the Bay of Bengal, extending from the Godavary towards the north, was anciently known as Kalinga. Roughly speaking, it may be taken as comprising the part of the country which we now call Orissa and Ganiam.

Khāravela's inscription "is one of the most celebrated and also one of the most perplexing of all the historical monuments in India" Among the followers of Lord Mahāvīra, Khāravela's is the most ancient name of a ruling potentate that can be found in an inscription Considering the chronology of post-Mauryan times and the ancient glory of Jaimsm his is the most important, and the only inscription yet discovered in the country. No doubt it is unparalleled from the viewpoint of Jaina history, but unquestionable is its importance from even the standpoint of the political history of India.

In the words of Sir Ashutosh Mookerji "In the region of epigraphy, that branch of historical research which has removed (the impression of) the seals written in forgotten and mysterious letters and unlocked the gates of the past, our attention is arrested by the Hathigumpha inscription of Emperor Kharavela inscription, which was recorded in the second century before the Christian era, embodies a biography of the king of Orissa from his infancy to the thirteenth year of his reign and the thirty-seventh year of his life The inscription is chiselled on the face of a rock, which has been known and studied for a century since its first discovery by Sterling in 1825, and the numerous historical data furnished thereby have been recognised as of first-rate importance. as they include references to the contemporary king of Magadha, the Greek king of Mathura, the fortresses of Gorathagiri (Barabar Hills) and Rajagrha, the Gangetic places at Pataliputra and King Satakarni of the Deccan Numerous and fruitful have been the consequential studies based on this reinvestigation of what, in the long array of Brahmi inscriptions, can be placed, next to the edicts of Asoka, in the same category only with the fourth-century inscription of Samudragupta " 3



TORTION OF A TRILLE IN THE CHIER TRANDAL OF THE RANGCARDA COMMANDER.

See page 155.



TMNA COMPUT KHANDACIRI Inm Mita To Triquita Comu

In India, Benares and Puri are the two most important places of pilgrimage, famous alike from sanctity and historic associations treasured up in the nation's undying remembrance. It is here that the whole nation's fervent devotion has manifested itself in many a form . it is here that the heart and intellect of the nation have proceeded on parallel lines

We have reason to believe that Orissa, now "the garden of Hinduism, with Jagannath its Jerusalem," 1 was an important seat of Buddhist and Jama influence from the third century B c to the eighth or ninth century a p. Buddhism began to exercise its influence at the conquest of Kalınga by Asoka, the great Maurya king in 262 B C 2, but with his death the Mauryan Empire rapidly declined. and Pushyamitra, the royal chaplain (purchit) to the Mauryas and the mighty champion of the Biahmanical reaction which set in after the triumph of Buddhism during Asoka's rule, usurped the royal throne and gave a severe blow to the Buddhist faith in India 3 With all this he could not enjoy his dominions unchallenged by side with the great Andhra dynasty in the south another great power that arose in the wake of the Mauryan Empire was the illustrious Cedi dynasty under Mahāmeghavāhana Khāravela, with its home in the lowlands of the eastern coast. This dynasty proved a good set-back to the Brahmanical reaction of the north 4

Thus in the second century B c all the three religions-Brahmanism. Jainism and Buddhism - were represented by Kalinga. while the middle one enjoyed the privilege of being the State religion Hiuen-Tsiang, the Chinese pilgrim who visited Kalinga some time between AD 629 and 645, testifies to the numerical strength of Jai ism, and describes the territory as a stronghold of the Jama faith He tells us that there were "very many unbelievers of different sorts, the most numerous being the Nirgranthas (Ni-kin followers) " 5

This is a clear advance of the Jaina faith from Magadha, the land of its birth, into south-eastern India as far as Kalinga. This progress of the Jamas can be traced out, and can be proved as a matter of fact, from two documents at Khandagırı in Orissa of the great King Khāravela and his wife He governed the east coast

<sup>1</sup> J A S B , XXVIII , Nos I to V (1859), p 186 \* Ganguly, Orissa and her Remains-Ancient and Mediceval, p 17

Mazumdar, Hindu History, p 686 (2nd ed )

<sup>4</sup> CHI, 1, pp 518, 584 Beal, St Yu-Kt, it , p 208

of India from c 188 BC to c 152 BC—that is, in the first half of the second century BC. This is also confirmed by certain other caves and ruins of temples lying on either Udayagin or Khandagiri Hills Both these hills are situated at a distance of about five miles to the north-west of Bhubanesvara, and are separated by a ravine forming a continuous line with the road from Bhubanesvara. Furthermore the hill tribes, who now occupy a degraded position among the service castes, are mentioned in several places in the Angas and the Upangas, the oldest sacred literature of the Jainas, where their language is referred to as one of the tongues of the barbarians (Meccha) 2

Of the documents just mentioned the first and the largest is the inscription of Khāravela, which opens with the usual benedictory formula of the Jainas. It proves that Jainism entered Orissa and probably became the State religion within one hundred years from its last prophet, Mahāvīra. The second and the smaller one in the Swargapuri cave asserts that Khāravela's chief queen caused a temple and a cave to be prepared for the Sramanas of Kalnga.

Before we take up a detailed review of the Häthigumphä inscription we shall first see what little can be had from the neighbouring ruins. According to the District Gazetteer it seems certain that during the rule of the Emperor Asoka a number of Jainas settled in the district, for the sandstone hills of Udayagin and Khandagiri are covered with their hermitage caves, some of which bear inscriptions in the Brāhmi character of the Maurya age. They all appear to have been made for the religious use of the Jainas, and to have been used by Jaina monks for many a century. §

It may be noticed here that both the Buddhist and the Jaina period of architectural growth in Orissa is characterised by cave temples 4. We say both the Buddhist and the Jaina influence because some of the Khandagiri caves, like the Rānigumphā and the Anantagumphā, are conspicuous for Buddhist symbols like the Bo-tree, a Bauddha Triśūla, a votive Stūpa, the characteristic Swasthā mark, and so on 5.

<sup>1</sup> JBORS, xm, p 244

They have been identified with Suari of Pliny and Sabarai of Ptolemy For the reference of the Jama literature see Weber, I A, xix, pp 65, 69, xx, pp 25, 868, 874

B.D G P , p 24

Ganguly, op cst, p 31 Ibid, pp 40, 57

This influence is noticeable from the fifth century B C. down to the fifth or sixth century AD This is well corroborated by the fact that both the Khandagırı and Udayagırı Hılls, otherwise called Khandagiri, are honeycombed with caves or cells, of which fortyfour are in Udavagiri, nineteen in Khandagiri and three in Nilgiri 1 Their number, age and carvings make these caves the most interesting in Eastern India They were inhabited in ancient times by the Bauddha and Jama hermits, or Sramanas, and many of them appear. from palgeographic grounds, to have been excavated in the second or third century B ( As Mr Ganguly says "We think we shall not be far from the truth in dating some of the caves even in the 4th or 5th century B c - that is, before the period of the Hathigumpha inscription-for the locality where the caves were excavated must have had some sort of previous sanctity preserved in the eyes of the co-religionists "2

It is almost a hopeless task to fix with certainty any dates for the caves, and intermingling of Buddhist and Jama influences has rendered it more so On the walls of the cells are usually carved the figures of Buddhist legends and of the Jama Tirthankaras in basso-rilievo Elaborate pillars are noticed in the Jaina Gumphi on Khandagiri Hill The peculiarity of almost all these caves is that a bench runs round the three sides of the front verandah, the height varying from 1 foot to 1 foot 6 inches. The two walls of the verandah are so hollowed out on the top as to look like cupboards. These were meant to hold the scanty necessaries of life of the Buddhist or Jaina monks Further details on the architectural side of the caves we shall note in the chapter entitled "Jama Art in the North" For the present we shall stop with a remark of Mr Ganguly that "the caves present a very simple, though massive face, consistent with the lives of their past inmates " 3

Among the Khandagara caves the Satghara or Satbakhra, Navamuni and Ananta are the most important. The first two bear evident traces of Jama influences.4 and the last of Bauddha, because of the Swastikas and pointed Trisulas carved on its back wall Anyhow, below the first Swastika there is a small standing image, now much worn out, which, according to the District Gazetteer,

<sup>1</sup> BDGP, p 251

Ganguly, op cut, p 82 Ibid, p 84

<sup>4</sup> Cf Chakravarti (Mon Mohan), Notes on the Remains in Dhault and in the Caves of Udayagırı and Khandagirı, p 8

probably represents Pārśvanātha, the twenty-third Tirthankara of the Jainas I Moreover, the courtyard of the cave is formed by levelling the northern portion of the higher ledge, which contains images of Jaina saints and deities, and the mass of carvings has every arch enfolded within two big serpent-hoods, the symbols of Pārśva The space between the arches and the side walls is filled with Vidyādharas flying with offerings in their hands

The Satghara cave is noted for the figures of Jama Tirthan-karas with their characteristic symbols, or Lāñchanas, sculptured on the antechamber walls of the southern portion. while the Navamuni, or the cave of the nine saints, is an ordinary cave, consisting of two rooms with a common verandah. It contains images in moderate relief of ten Turthankaras about a foot high, with their Sāsana-devis, or consorts, below them Pārsvanātha, who is easily recognised by his serpent-hoods, is the most honoured, for he is carried twee 3

Furthermore, this cave is noted for two inscriptions, one of them being of "the year 18 of the increasing and victorious reign of the illustrious Uddyotakeśarideva," 4 and both referring to the Jama Sramana Subhacandra, "the disciple of the lord of the illustrious Kulacandra, the Acárya of the Desigana derived from Graha Kula, belonging to the illustrious Arya Samgha" 5 Both the inscriptions seem to belong to the same date—about the tenth century AD 6

Beyond this cave hes the Bărabhuji, or the twelve-handed cave, so called because of the figure of a female with twelve hands carved on the left wall of the verandah Like the Navamuni cave, here also are carved in moderate relief seated Tirthankaras or Jama saints with their Sāsana-devīs, and on the back wall is a standing Pāršvanātha, canopied by a seven-hooded serpent and without any Devīs The saints and their wives are shown with their different symbols, and are nearly of equal size—8 to 9½ inches each—but the figure of Pāršva is 2 feet 7½ inches high, from which he would appear to have had special honour?

Adjoining this on the south is the Trisūla cave, so called from

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B D G P , p 268
<sup>2</sup> The sculptures are the Jama Tirthankaras with all thur Sasana-devis, and do not resemble Bauddha symbols as believed by the editor of The Archeological Surrey Report,

xin, p 81. \* BDGP, p 262 \* Ibid

Ganguly, op cut, p 60. 1 BDGP, op and loc cut

a rude carving on the verandah wall, which is unique in having the inside benched. Above the benches is carved a series of twenty-four Tirthankaras, including Pāršva, under the seven hoods of a snake, and ending with Mahāvīra. In this group too, Pāršva, instead of being placed before Mahāvīra as the twenty-third saint, is given a position of honour in the centre of the back wall. The base of the fifteenth saint is hidden by a masonry structure rising from the floor, on which are placed three well-carved steatite images of Ādinātha. The general execution of the images in this group is finer than in the adjoining cave.

Of the same date as the Navamuni cave we have an inscription of Uddyotakesan in Lalatendu-kesan's cave or longate. According to the District Gazetteer it is a two-storeyed cave called after King Lalatendu Kesan, and the rooms on the first floor contain some carvings of Jama saints, of whom Pārsvanātha is the most important? It is incised on the back wall of the cave, at a height of about 30 or 40 feet from the floor of the cave, above a group of images of the Digambara sect.

The inscription does not seem to be well preserved, and hence a few words are missing in the last line. As it is, it tells us that "in the year five of the victorious reign of the illustrious Uddyota-kesan, on the illustrious Kumāra mountam, decayed tanks and decayed temples were caused to shine, (and) at that place the images of the twenty-four Tirthankaras were set up. At the time of the dedication. Jasanandi. In the place (temple?) of the illustrious Pārasyanātha (Pārsvanātha).

It becomes apparent from what is laid down in the inscription that Uddyotakesari was either a Jama by religion or at least a great protector of the Jama faith. We have no certain grounds to identify this Uddyotakesari of the inscription with any historical personage. It may safely be said that the history of Orissa is wrapped in darkness,

<sup>1</sup> B D G P . ov and loc cit

<sup>\*</sup> Ibid Cf Chakravarti (Mon Mohan), op cit, p 19

It may be that at the time of Khāravela the great schism, which was followed by the division of the Jaina community into the Digambaras and Svetāmbaras, had not fully manifested itself, but, as we have seen before, in later history the former were predominant in the south

This is clear from the Jaina caves at Ellora, Badami and such other places

We learn from line two of the inscription that the ancient name of Khandagiri is Kumfarparviat The Häthgumphä inscription of Khärsvela mentions Kumfarparviata as the ancient name of Udayagiri The twin hills seem to have been known as the Kumfara-Kumfar-parviata up to the tenth or eleventh century a D.

<sup>\*</sup> E.I , xm, p 167

more or less, from AD 200—1.e the time of the Andhras to the beginning of the seventh century A.D

However, according to the Mādalā Pāñji, or palm-leaf chronicles of the temple of Jagannatha, Orissa was under the Keśari or Lion dynasty from the seventh to the twelfth century AD¹, but it would be going beyond our period to trace in detail the Kesari dynasty. Nevertheless the number and magnificence of the remains at Bhubanesvara and elsewhere are evidence of a wealthy and highly civilised kingdom. These stately temples show the hold which Hinduism had obtained in Orissa by this time, and no further trace is found of Buddhism, which according to tradition was introduced a few centuries earlier. At the same time Jamism appears to have continued to retain its hold on the affections of the people or to have had a rival, for in the cave at Khandagiri and Udayagiri we find inscriptions and rock-cut images of Jama saints or deities dating back to the same period.

Coming to the caves in the Udayagiri Hills we find that they are the most important caves in Orissa from the point of view of architecture and sculpture, and of them the Rāmigumphā or the Rāmi Nur is the best known. It is the most important of all, and in it elaborately carved friezes represent various scenes of human activities. The three friezes and the carvings on the lower-storey rooms naturally attract special attention. According to the District Gazetteer, "the scenes, though mostly mutilated, clearly indicate the procession of a saint through a town during some religious festival, when persons would be looking out from their houses for a glimpse of him, when horses would be led, elephants be ridden and guards be in attendance, while the people, both male and female, would follow the saint with folded hands, and women standing or kneeling would present him with fruits or cakes on plates and ask his blessing." <sup>2</sup>

The frieze on the upper main wing, which is nearly 60 feet long, is the most interesting. In fact no frieze in Indian caves has excited more discussion among archeologists. Various explanations have been given of these scenes, which are also briefly repeated in the Ganesa cave. The editor of the District Gazetteer believes that in this Pāršvanātha appears to be the most honoured of the Tirthankaras. Taking just a brief survey of the life of Pāršva.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf BDGP, p 25 <sup>1</sup> Ibid Cf Chakravarti (Mon Mohan), op cit, pp 9-10

from such sources 1 as the Pārśvanātha-Carıta of Bhāvadeva Sūri, the Kalpa-Sūtra and the list of the Sthaviras, the editor concludes that the mediæval Jama legends connect Pārśva, the twenty-third Tirthankara, with Eastern India (including Kalinga)2, and it is not unreasonable therefore to suggest that the elephant scene introduces Pārśva's future wife Prabhāvatī, with her relatives and attendants, that in the next scene she is abducted by the Kalinga king, that in the fourth scene she is rescued by Parsya in a forest while hunting, that the following scene depicts the wedding feast, the seventh scene the consummation of marriage, and the eighth scene in the lower wing may represent Parsvanatha as a Tirthankara, his wanderings and the honour shown to him 3 It may therefore be conjectured that the scenes are somehow connected with Parsva or some revered disciple of his, though it seems too far-fetched to the learned author of The Remains of Orissa. Ancient and Mediaval,4 from its being an eminently Buddhist cave because of certain considerations which have been already marked

The same confusion also arises in the case of the Ganeśagumphā Because of the occurrence of kilted soldiers in the frieze sculpture of this cave like the Rām Nur the editor of the District Gazetteer comes to the conclusion that this scene refers to a medieval legend of the abduction of Prabhāvatī by the Yavan king of Kalinga, and her subsequent rescue by Pārśvanātha, the twenty-third Tirthankara of the Jainas This conclusion is specially strengthened when we see that the kilted soldiers probably look like foreigners, and thus to some extent corroborate the medieval legend that Pārśva rescued a plincess from some Yavan king However, Mr Ganguly differs from the editor, in taking the cave for a Buddhist one According to him the sculpture unmistakably indicates a Bauddha origin. With all this it is quite natural that the Jaina monks may have carved in their cells enisodes of the life of their venerable saint

Next in order of importance, from the architectural point of view, come the Jayavijaya, the Swargapuri, the Tiger and the

```
See also Heinacandra, Trishashti-Salākā, Parca IX, pp. 197-201
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तवाज्ञासीत कलिङ्गादिदेशानामेकनायक । —Ibid , v 95, p 199

<sup>3</sup> BDGP, p 256

<sup>4</sup> Ganguly, op cit, p 39

<sup>ं</sup> यवनो नाम दुर्दोन्त -Hemacandra, op and loc cit

<sup>\*</sup> BDGP, op and loc cit "This seems frieze appears to be the early story of that developed in the upper storey in the Râni Gumphā"—Chakravarti (Mon Mohan), op cit, p 16

<sup>7</sup> Ganguly, op cit, p 48

Serpent caves Except the Swargapuri cave none of these is of any great historical importance but for the fact that the Tiger cave has a Buddhist inscription, and that, according to Drs Fergusson and Burgess, both the Tiger and the Seipent caves are "the oldest of the sculptured caves in these hills "1 By the by, it may be mentioned that the Sarpagumphā or the Serpent cave, which is to the west of the Hathigumpha, has its verandah so carved as to resemble the head of a serpent with three hoods, the symbol of Pāršva 2

In the Swargapuri cave there are three inscriptions, one of which, the first one, speaks of the chief queen of the illustrious Kharavela, the overload of Kalinga It seems from this that in the noble task of serving the Jama church he always associated himself with his chief queen The memory of this noble and pious lady, who was the daughter of Lalaka, is associated, as we shall see later on, with a cave which bears a short inscription mentioning a Jaina temple and a cave built by her

According to Mr Banerii in the plan printed with the Puri volume of the Bengal District Gazetteer this is called the Mancapuri cave, and some time ago it was known as Swargapura 3 It was called Vaikunthagumpha by Prinsep. Vaikunthapura by Mitra 5 Speaking on this variety of names Mr Banerji says "I have found that the local names of these caves vary with each generation. one name is forgotten a new one is immediately invented is in reality the upper storey of a cave with two storeys and a side wing, but the local people very often give different names to different parts " 6

The first inscription is incised on the raised space between the second and the third doorways in front It consists of three lines, and tells us that "a temple of Arhats and a cave for the Sramanas of Kalinga had been made by the chief queen of Kharavela, who was the daughter of King Lālāka, the grandson of Hastisāhasa (or Hastisāha) "7

The second and the third record merely mention two caves,

```
1 Fergusson and Burgess, Cave Temples of India, p. 68
```

<sup>1</sup> BDGP, p 260 \* E I , xm , p 159

JASB, v1, p 1074

Mitra, Antiquities of Orissa, ii , pp 14-15

<sup>\*</sup> EI, xiii, op and loc est

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> चरहेतपसादार्य कालिक्कान समनान लेग सिरि-सारवेलस चगनहिसिना कारितम -Ibid



trom N' 13. The Antiquites of Or sta

one of them being in the name of Küdepsīrī, "the king, master of Kālmga," 1 and the other in the name of the Prince Vadukha 2 The first is incised on the front wall, while the other is on the side wall of the lower storey—According to Mr Bancrii the characters of all the three inscriptions "are slightly later than those of the Hāthgumphā mscription of Khāravela" 3

These fragmentary evidences tend to prove the existence of an influential Jama dynasty which ruled over Kalinga. It is not known how long this dynasty lasted or by what other dynasty it was succeeded, but according to the District Gazetteer "it is possible that in the 2nd century AD Kalinga, including Orissa, acknowledged the suzeramty of the Anthras, to whose active influence the introduction of Buddhism may perhaps be ascribed. The Tibetan chromeles have preserved a tradition that the king of Otisha was converted to Buddhism, with 1000 of his subjects, by Nāgārjuna, who is believed to have flourished about AD 200 at the court of the Andhras. The conversion of the people must naturally have been facilitated by this royal example." 4

With these historical monuments at our disposal it will not be too much to say that the family of the great queen on her father's side also must have been under the Jama church. As we shall see later on, the party with whom Khāiavela, the mighty emperor, joined hands on matrimonial grounds must have been one belonging to the family of a great ruler of those days.

From all that we have seen up till now one thing is very characteristic of these hills, and this must be duly emphasised. In the words of the District Gazetter, "several caves in Khandagiri contain images of Tirthankaras which, even if of a later date than the caves, are interesting as examples of medieval Jona hagiology, while if contemporaneous, they are the oldest existing specimens of Jama Tirthankaras and their consorts. The prominence given to Parsya, whether among the images or by the use of his symbol, the serpenthood, is curious, for in other existing remains Mahavira is the greatest of all the saints. The preference for Parsya may point to the early age of the remains, and if so, they are unique specimens of Jama iconography. So little is known about this great preacher who lived, according to Jama chronicles, 200 years earlier than Mahāvira, or about 750 g.c., and whose law recognised but four

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E I, xiii, p 160 <sup>2</sup> Ibid, p 159

<sup>\*</sup> Ibid , p 161 \* B D G P , p 25

yows and allowed an under and upper garment, that the sculptured record contained in these caves, scanty as it is, cannot but be welcome to the antiquarians "1

This is what we can glean from the sacred remains of the country which has been spoken of as the land of the "blessed adorned with all the virtues," 2 and as "the bestower of heaven and salvation " 3 It was here that, long before the Christian era, Jainism and Buddhism gained ascendancy, and exercised a great influence on Hinduism or, properly called, Brahmanism It is this very land of the Rshis which experienced alternate cycles of the Jama or the Buddhist predominance, and hence it seems difficult and sometimes impossible to lay down with absolute certainty that such and such cave is of Jama or Bauddha origin on the flimsy grounds of certain symbols or some characteristic architectural designs This becomes specially so when, in those days both the faiths had many a similar symbol-namely, "a Swastika," "a tree," and so on whatever may be the nature of such historical data it is certain that the union of Brahmanism with Buddhism and Jainism is marked by a great upheaval in every department of thought and art, and architecture, with sculpture, could not escape its influence

With these preliminary remarks we shall pass on to the Hathigumpha inscription, but before we do that a passing reference to the Jama temple built on the summit of the Khandagiri Hill by the Mahrattas will not be out of place The temple is about a century old and was built towards the close of the eighteenth century 4 As usual with other Jama temples, it occupies a grand site and commands a beautiful view. Referring to this small temple the learned author of The Antiquities of Orissa says "The sanctuary contains a standing figure of Mahavira in black stone, placed on a wooden The temple was built by Manju Chaudhuri and his nephew. Bhavāni Dādu of Cuttack, a Jaina merchant of the Digambara sect " 5 Within the sanctuary there is also a masonry platform, with a small raised wall behind, in which are embedded five images of Jama saints Behind the temple at a slightly lower level there is another terrace, on which lie scattered scores of votive Stupas. indicating the existence of an older temple 6

Finally coming to the Hathigumpha we find that it is a natural

<sup>1</sup> BDGP, p 266 Vana Parva, sec 114, vv 45

<sup>1</sup> Ibid

<sup>158</sup> 

<sup>\*</sup> Brahma Purāna, 26th chapter

<sup>4</sup> Mitra, op cit, p 85 6 B.D G P, p 264

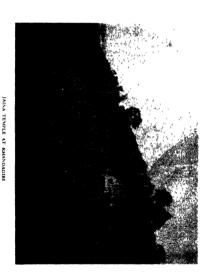

from Mitra, The Antiquities of Orisia

cavern, very little improved or enlarged by art. It is on the southern face of the Udavagiri Hills, which is the northern part of that low range of hills called Khandagiri, situated at a distance of about three miles from Bhubanesvara, in the Puri district of Orissa. Though not important from an artistic and architectural point of view, it is the most important of all the caves in the locality by reason of its containing a long inscription recording the autobiography of a king of Kalinga "on the overhanging brow of the covern "1

The record is incised partly in front and partly on the roof of the cave It throws considerable light on the history of India in the second century B C. "when the empire of Candragupta and Asoka had crumbled into decay, when the usurper Pushyamitra was ruling over the fragments of the Mauryan empire, and the Andhras of Southern India, having acquired power, had advanced northwards and had perhaps conquered Malva "2

The inscription begins with an invocation to the Arhats and the Siddhas in the Jama style 3 As believed by Fleet,4 it is not a version of the acts done by Kharavela for the promotion of the Jama faith, but it is, after all, a secular record, and records all performances of King Kharavela, who belonged to the Jama faith up to the thirtcenth year of his reign or thirty-seventh year of his life

Following the inscription as it is, we find that its language may be described as Apabhramśa Prakrt, with traces of Ardha Magadhi and Jama Prakrtisms, and that it was incised in the thirteenth year of Kharavela's reign. This thirteenth year of his reign coincides with the thirty-seventh year of his life, because, after completing his fifteenth year. Khāravela became a Vuvarāja and performed the Vedic coronation called the Mahārājua-abhisheka as soon as he completed his twenty-fourth year. The Abhisheka of Khāravela shows that Jamism did not interfere with the national constitutional rites of the orthodox type 5

Over and above the exact information that this inscription gives us about Kharavela, and about some of the principal events of his political career, it gives us a clue to more or less accurately fix the date of this great emperor But for this inscription there

```
Ganguly, op cst, p 47
2 J B O R S , m , p 488
```

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> नमो खराइंतानं नमो सवसिधानं

etc -Ibid, iv, p 397, and xiii, p 222

<sup>4</sup> JRAS 1910, p 825

JBORS, m, pp 431, 438

is nothing of any historical or even non-historical value that can so well enlighten us on this chronological point of Indian history.

As laid down in the footnote, until recently it was believed by certain scholars, as against Fleet and others, that in line sixteen of the inscription there was a reference to a date of the Maurya era, and that it formed the sole basis for fixing this important period

<sup>1</sup> This note gives, more or less in a chronological order, the names of different scholars who towhed this inscription from one or other point of view Mr A Sterling first discovered it and with the help of Colonel Mackenze took a facsimale of this interesting document in 1820 and published it, without translation or transcript, in 1825 with his most valuable article on An Account, Geographical, Statistical and Historical, of Orivan proper or Cutack (AR N. y. p. 318 ff., and plate), then James Prinsep published it for the first time in 1837 on the basis of the correct facisimile of Leutenant Kittoe, and according to him the date of the inscription could not be earlier than 200 sec (JASS).

vi, pp 1075 ff, and Plate LVIII)

A further lithograph of the inscription we find by Cunningham in CII, 1, (1877), pp 27 ff . 98 101, 132 ff , and Plate XVII , but n appears that Prinsen's interpretation drew the attention of Oriental scholars to its importance and historic worth Rajendralal Mitra copied his transcripts and translations, and published it in a revised form, in his great work on The Antiquities of Orissa, in 1880, pp 16 ff , with a facsimile , and the date of the inscription, according to him, ought to be between 416-316 BC A few years after Dr Mitra, the late Pandit Bhy wanial Indrau, published for the first time a workable version of this important inscription, in the Proceedings of the Sixth International Congress of Orientalists, held at Leyden in 1885, and according to him the date of the inscription is 165 Maurya era or 157 B c (Acks Six Congr Or a Leide, pt iii, sec ii, pp 152 177, This was followed by Buhler in 1895 and 1898 in Indian Studies, No. 111, p. 13, and in On the Origin of the Indian Brahma Alphabet, pp 13 ff , respectively, but he merely a reference to some Mauryan date in line sixteen of the inscription, had been accepted up till now by most of the modern school of antiquarians, headed by Vincent Smith, K P Jayaswal, R D Banery and others, but it was Fleet and a few others after him that protested against such a reading of the said line, though he accepted that not a single voice had been raised against the interpretation of Pandit Indraji (see Smith, Early History of India, p 44, n 2 (4th ed ), and also in JRAS, 1918, pp 544 ff , Jayaswal, JBORS, 1, p 80 n 55, m, pp 425-485, w, pp 364 ff, Banerii (R D), IBORS, m, pp 486 ff , Dubrem, Ancient History of the Deccan, p 12, Jinavijaya, Pracin Jama Lehha Samgraha, 1, which wholly deals with Kharavela and agrees with the school of Jayaswal, and Konow, ASI, 1905-1906, p 166 According to him the inscription contained a date in the Maurya era) Reviewing this volume in his first note in the JRAS, 1910, pp 242 ff, Dr Fleet says "In the course of his remarks Dr Konow has mentioned the Hathigurupha inscription of Kharavela, and has observed, as an obster dictum, that 'It is dated in the year 165 of the Maurya era' We may take the opportunity of saying that it is a mistake, and has no basis except in Fandit Bhagwanlal Indran's treatment of a passage n line 16th of the record "

Now we shall refer to Fieet and others of his class In 1910 Professor H Luders published in BI, x, Luders bits, No. 1848, p. 1869, a summary of the innerpition, and stated that there was no date in the record. This was followed by two short notes from the late DI J F Firet in J RJ S, P019, p. 242  $\Pi$  and 824  $\Pi$  S as saw above, D Fieet had his own doubts about the existence of a date in the Maurya era in this record due not contain any such date, but on the other hand that it refers to a certain canonical text of the Jannas which went out of use during the regin of the Mauryas. See site Ramesh Chandra Mazumdar (IA,  $\lambda$ 1911 1918, pp. 123  $\Pi$  and  $\lambda$ 2911, 1919, pp. 187  $\Pi$ 1) According to him line axteen is far from being clear and positive, and he contested many

of Kalinga history Mr Javaswai, once the foremost advocate of this theory in the light of fresh researches then made by him, has, with all the broadmindedness worthy of a real scholar, to a great extent allowed himself to agree with Mr Fleet and others that there is no such reference in the line referred to, or even anywhere else in the body of the inscription 1

No doubt in the sixth line of the unscription there is a reference to the era of Nanda but this reference hardly helps us in fixing the date. of Kharavela 2 For fixing the date of the inscription and of the great Code king recourse to certain other facts laid down by the inscription is necessary. These facts are to be interpreted and understood in the light of whatever contemporary historical gleanings are at our disposal to fix as accurately as possible the date of the inscription

According to the new reading and interpretation of Mr Jayaswal a certain portion of the eighth line of the inscription, which speaks of the eighth year of Kharavela's reign, reads as follows

धातापयिता राजगर उपयोदापयित एतिना च कम्माध्याच सैन्गरन संबद्धत सन बाहनो विपर्माचिते मधरो खपवातो यान राज-दिमिट यन्द्रति - वि पत्रप्र, <sup>3</sup>

and which means, "on account of the report (uproat) occasioned by the acts of valour (i.e. the capture of Gorathagiri fortress and the siege of Raiagiha, with which we shall deal later on) the Greek king Demet(rios), drawing in his aimy and transport, or covering himself with his army and vehicles, retreated to abandon Mathura 14 This is according to the latest researches made by Mr Javaswal.

of the conclusions of Messrs Jayaswal and Banerji (Ramaprasad Chanda) (J R 4 5 1919, pp 395 ff ) He agreed with Fleet and I u lers in denying the existence of any date in the Håthigumphå inscription. However now to our satisfaction we find that Mr Jayaswal and others of his school more or less agree with those of the opposite school about this crucial point and hence the reading of line sixteen of the record, which is no keystone of the whole structure, is now to a great extent fully ig ced to by all (see Jayaswal, J B O R S , xm , pp 221 ff , and xiv , pp 127 128 and 150-151)

Over and above these researches we have references to scholar like Genguly, Fergusson and Burgess, and Professor K H Dhruy Mi Mino Mohin Ganguly places the inscription on principles based on architectural and sculptural considerations towards the close of the third century B c -that is, before Yoka came to the throne of Magadha (see Ganguly, op ct., pp 48 50) According to Drs Fergusson and Burgess ', '90 B c or thereabouts is the most probable date for this inscription ' They add that ' with his (of Asoka) reign the fashion of chiselling cells out of the living rock commenced, and was continued with continually increasing magnificence and elaboration for nearly 1000 years after his time (Fergusson and Burgess, op cit pp 67 68) Professor Dhruv talks of Kharavela and the antiquity of Jamism in connection with Pushy imitra Sunga and other ruling dynasties of the time in the preface of his Gujarati drama, Sāchumsvapna- the Gujarati rendering of the Sanskrit drama, Svapnavāsavadatta of Bhāsa 1 J B J R S , xm , p 236

- ॰ नटराम ति वस सत फोघाटित etc Ibid sv , p 399
- 8 Ibid and xiii p 227
- 4 Ibid , p 229

the identification being acceptor by Mr Baneiji and Dr Konow 1. This is what the most mode in methods in estampage and historical research can give us, and hence, taking it as the sole clue to Khāravela's period, we evidently find that the Greek king had captured Mathura, and had advanced eastwards, probably as far as Sāketa. This is corroborated by the information given by the Gārgi Samhid that the Yavanas, after taking Sāketa, Pañcāla and Mathura, were marching towards Kusumadhvija (Pātaliputra) at the close of the Maurva period 2

Emphasising the same point Mr Javaswal states Patanjah was writing his commentary on Sanskrit Grammar the king of Magadha (Pushvamitra) had undertaken a long sacrifice not vet finished Two Aśvamedhas were performed by that Magadha king, according to the new Avodhva inscription Evidently while an Asvamedha was in progress Patanjali records that a Yavana king besieged Saketa and Madhymika Kalidasa mentions an imperial victory on a river which is near the Madhymika territory during an Aśvamec'ha bv Pushyamitra We thus have definite evidence that in the reign of Pushyamitra there was an unsuccessful Greek invasion Now we have in Kharavela's inscription a contemporary Greek invader who had to retreat and give up Mathura This occurred in the reign of Brhaspati - Mitra, who was a predecessor of Agni-Mitra, on the evidence of coms The conclusion is irresistible that the invasion is identical with one mentioned by the Gargi-Samhita and Pataniah " 3

For all this there arises another difficulty—whether this Greek king is Demetrios or Menandor Now, according to Gardner, Monandor's time is about the beginning of the second century BC \* and according, to Vincent Smith about 155 BC \* Furthermore, Mounder is not said to have crossed the Isamos (Yamunā ?), while he is said to have gone beyond the Hypanis (Bias), \* and the classical

<sup>1</sup> R C.R.S., x111. 7 228

In the Logia Pur. no one of the chapters of the Gärgi Samhild, there is described that the viscously valuent Greeks, after reducing Säketa (in Oudd), the Pañella country (in the Doab between the Juniou and the Gangee) and Mathura (Muttra), reached Pushipupurs (Pätel Butra), but that they did not remain in the indiand country because of a draifful war among themselves which broke out in their own country (Kern. Pähol Samhild), p 37)—an evident alliusion to the interneeine struggle between the houses of Eurhydemus and Euratatios.

<sup>3</sup> J B O R S , xm pp 241, 242

<sup>\* (</sup> f Gardner, Cutalogue of Indian Coins, Greek and Sythic, Int , pp xxii, xxiii

nuth, Larly History of India, p 289

<sup>6</sup> Gardner, op cit, Int, p xxxvii

passage which refers to both Demetrios and Menander has been interpreted by the best authorities to apply to Demetrios in respect of the extensive conquests. Above all, the retreat of Demetrios from India to oppose his rival Eucratides in Bactria is a fact that largely helps the identification, because, according to our inscription, the Greek king, without any action on the part of Khāravela against him, retreated and left Mathura. Thus it seems to be certain that Khāravela's time is between Demetrios and Menander.

Coming to the Greek history we find that the very success of Demetrios appears to have caused his downfall. As a direct consequence of his victories the centre of his dominions was shifted beyond the borders of Bactria proper The homeland, however, was not content to degenerate into a mere dependency. A revolt ended in the establishment of a separate kingdom under Eucratides. a leader of great vigour and ability, about whom written history has hardly anything to say 2 His recognition as king took place with the accession of Mithradates I to the throne of Parthia. As Mithradates succeeded his brother Phraates I about 171 B.C. we may accept Von Gutschmid's date of 175 BC as approximately correct for Eucratides 3 The beginning of his reign was stormy Demetrios, who was now king of India-i e of the country round about the Indus-not of Bactria, and who was therefore one of his most natural foes, had to retreat from India on account of the troubles raised in Bactria by the rival Eucratides This retreat of Demetrios is placed by the historians of Bactria about 175 BC,4 and this, with the siege of Gorathagiri and Raiagrha, coincides with the eighth year of Khāravela-c 175 B C The first year of Khāravela would thus be c 183 B C, and the date of the inscription about 170 B C

Leaving aside this reference to the Greek king, Demetrios, there is another ground on which we can approximately fix the date of Khāravela An Āndhra king, Sātakarni, the Lord of the West, is activally mentioned in the inscription as Khāravela's rival, and he can safely be identified with the Sātakarni of the Nānāghāt inscriptions, because on epigraphical grounds both the Nānāghāt inscription of

 $<sup>^1</sup>$  See Meyer (Eduard), E B , vii , p 982 (11th ed ) , and Rawlinson, Parthia (The Story of the Nations). p 65

<sup>\*</sup> CHI,1,p 446

Meyer (Eduard), op cit, ix, p 880

<sup>6</sup> Cf JBORS, iv, p 398, and xm, p 226

Naganika, the queen of Satakarni, and the Hathigumpha inscription of Kharavela belong to the same period as the Nasik inscription of Krshna 1 Now the Nanaghat inscriptions of the early Satavahanas are "a little, not much, later than Asoka's and Dasaratha's edicts." and on epigraphical grounds "they are of the time of the last Mauryas or the earliest Sungas-that is, the beginning of the second century B C "2 Even therefore if it must be admitted that the Hathigumpha inscription is undated, there is still reason to helieve that the date of Kharavela would fit in with the dates of Demetrios and Satakarni in the first half of the second century B ( Moreover, as the rise of both the Andhra and Kalinga dynasties must no doubt date from the same period, when the Maurya power began to decline, the probability that these two kings were contemporary is great indeed

Having thus approximately fixed the date of the inscription we shall now examine its contents and see what information we can gather about this great patron of Jainism, and the extent of his political career, which makes him one of the most important figures of Indian history

The first line of this inscription as laid down above begins with an invocation of the Arhats and the Siddhas in the Jama style. which corresponds to the beginning of the fivefold form of homage still used among the Jamas 3 It is here that we came to know that Khāravela belonged to the Cedi dynasty, and that the term Aira formed one of the titles of the kings of this family 4 According to Mr Javaswal this is to be taken as a term denoting the descent of the Cedi kings-Aira, a descendant of Ira or Ila-and he proposes "to identify it with the Puranic Aila, one of the main dynastic divisions to which the Cedis belong according to the Puranas "6

The second line says that for fifteen years Khāravela enjoyed his princely life, and during that period, having accomplished various Vidu is (arts), he, "who was having conquests as large as those of King Vena," ruled as Yuvarāja for many years 7

```
1 See Buhler, A S W I . v . p 71, and Ind.sch: Paleographic, p 89
```

Buhler, A S W I, v, pp 71 ff

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सामो चरिहंतार्स सामो सिद्धार्स सामो चायरियार्स सामो उवश्वकायार्स सामो लोट सञ्चलाहरा,

रसे पंच्यामञ्चारी. -Kalpa Sūtra, sūt 1

Cf JBORS, iv, p 397, and xiii, p 222 Pargiter, JRAS, 1910, pp 11, 26

<sup>\*</sup> JBORS, xiii, p 228
7 Cf tbid, iv, p 897, and xiii, p 224

This King Vena is a Vedic personality, and according to Manu 2 King Vena had the whole earth (country) under his rule Speaking about him Mr Javaswal says "It is noteworthy that the Padma Purana also says that Vena began his rule well, but subsequently he became a Jama From the Hathigumpha inscription we get an indirect confirmation of the Padma Purana, in so much that Vena. who has not got throughout a good reputation in the Brahmanical tradition, had a good reputation amongst the Jamas as an ideal king If amongst the Jamas at the period when the inscription was written Vena had been regarded as a bad king towards the end of his career, the comparison would not have been adopted in praise of It is significant that the only defect in Vena, the Brahmins found, was of Jama characteristics-that is he did not recognise easte Presumably the tradition disparaging Vena is later and post Jamism " 3

Coming to the third line we find, as already stated, that after the twenty-fourth year was complete Kharavela obtained "Māhārājābhisecanam" in the third generation of the Kalinga dynasty, and with many other repairs got an embankment made to the lake of Khibira Rshi in the capital of Kalinga 4

With the fourth line of the inscription begins the political life of Khāravela In the beginning of the line it is said that Khāravela tried to please his teeming population of three and a half millions 5 There is nothing particular to wonder at this figure We know from Aśoka's Rock Edict XIII that against Asoka's forces Kalinga lost 150,000 soldiers as captives of war, 100,000 were slain and "many times as many died "6 This comes to about two and a half lacs as the total number of casualties Now according to Scharnhorst's estimate every fifteenth soul of the population could take up arms against a foreign invasion, and hence the population of Aśoka's time comes to about thirty-eight lacs 7 A century after this, in the time of Khāravela, it is quite likely that it was three and a half millions after the loss occasioned by the Maurya conquest and rule Accepting the same figure Mr Vincent Smith says "Knowing as we do that the Mauryas and their predecessors

<sup>1</sup> Rigveda, x , 123

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manu, chap x, 66-67 <sup>3</sup> IBORS, xiii, pp 224, 225

<sup>4</sup> Cf ibid, iv, pp 397-398, and xiii, p 225

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf ibid, N, p 898, and XIII, p 226 <sup>6</sup> Bühler, E I, II, p 471

<sup>7</sup> Cf J B O R S . m . p 440

maintained a permanent census, there is no reason to distrust the figures " 1

Before we go any further a peep into the history of the times will not be out of place here. In the words of Dr Barnett. "After the death of Aśoka the Maurya empire rapidly decayed, and the neighbouring rulers were left free to indulge in their ambition and enlarge their boundaries. Among these was a certain Simuka, who in the last quarter of the third century is coestablished the powerful Satavāhana or Sātakarni dynasty, which ruled the Telugu country for nearly five centuries. In his reign or in the reign of his immediate successor, his younger brother Krishna (vernacularly Kanha), the Andhra empire spread westward to at least 74' longitude, and possibly even to the Arabian Sea 2 Under these early Sātavāhana kings the boundaries of the Andhra dominions were enlarged so as to include a great part, if not the whole, of Vidarbha (Berar), the central provinces and Hyderabad." 3

"But the Sungas and the Andhras were not the only powers which at this period were contending for mastery in the region now known as Central India The Häthigumphä inscription shows that c 180 B c Khāravela, king of Kalinga, appeared in the field as a new combatant" 4

Khāravela's ambition to secure his country a dictating voice in the political affairs of his times brought him into conflict with his neighbours, who were a paramount power in the Deccan In his second year he sent a large army to the west in defiance of Sātakarni, the Andhra monarch.<sup>5</sup> This monarch was a king of the dynasty called the Sātavāhanas according to the inscriptional records of the family themselves, and the Andhras (Andhrabhrtyas) according to the Purānas.<sup>6</sup> These were the unsubdued peoples on the southern borders of the Mauryan dominions, and their home was on the coastal region of the Madras Presidency, between the rivers Godavary and Krishna

Smith, JRAS, 1918, p 545

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This is indicated by the inscriptions at Nasik (No 1144) and at Nanaghat, fifty miles north-west of Poons (No 1114)

<sup>\*</sup> CHI, 1, pp 599, 600

<sup>4</sup> Ibid , p 600

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> The Åndhra king alluded to can only be 6xf-Sātakarm, No 8 of the Purdme into the is commemorated by a defaced but happly inscribed relief image at Nāngāḥāt, a pass leading from the Konkan to the ancient town of Junar in the Poona district, Bombay—Bahler. 4 S W J. v., p. 8

Pargiter, Dynasties of the Kali Age, pp 36 ff

Talking about the original home and the caste of the Satavahana princes Mr Bakhle says "In the inscription of Khāravela the Satavahanas are said to be in the west of Kalinga, in the Jaina legends Paithan, in the Naizam's dominions, is called their capital: in the version of the origin of the dynasty given in the Kathasaritsagara the founder of the dynasty is said to have been born at Majority of the inscriptions of the Satavahanas are to be found at Nasik, their earliest inscription is at Nanaghat, in Western India, their earliest coins are also found in Western It will thus appear that all the circumstances point to Western India as the original home of the Satavahanas. . evidence of the Jaina legends about the caste of the Satavahana princes is conflicting and of very little credence. One traditional account says that the Satavahana was born from a virgin aged four years, another traces his descent to a Yaksha. The epigraphic evidence, however, points definitely to the Satavahana as Brahman "1

The result of Khāravela's expedition to the west was that Sātakarnı was not defeated, and that he had to be content with the Müshika capital, which was taken by him to help the Kāśyapa Kshatriyas <sup>2</sup> The Mūshikas were very probably the subordinate ally of Sātakarnı, and it appears that the Mūshika country must have been between Paithān and Gondwānā As Kosal came next to Orissa (north-west), the Mūshika land must have been contiguous to the west

Nothing particular has the fifth line to tell us but the fact that in the third year Khāravela was well versed in the science of music, with shows of dancing, singing, and so on <sup>3</sup>

Line six is rather important. It is here that we get some reference to the Nanda era. It first tells us that after the march against Sātakarn and Mūshikas the next campaign of Khāravela was carried into Western India. In the fourth year of his reign he humbled the Rāstrikas of the Maratha country and Bhojakas of Berar, both feudatories of the Andhras.

Thus on two occasions, according to the inscriptional record, did Khāravela invade the Āndhra dominions in the Deccan. In his second year he sent a large army of horses, elephants, foot-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JBBR 4 S (New Series), ni, pp 49-52 <sup>2</sup> JBORS, nv, p 898, and xm, p 228

<sup>\*</sup> IBORS, iv, p 898, and xiii, p 228
\* Cf ibid

<sup>4</sup> Ibid , iv , p 899.

soldiers and chariots to the west in defiance of Sātakarn, and in his fourth year he humbled the Rāshtrikas of the Maratha country and Bhojakas of Berar, both under the domination of the Andhra king of Pratishthāna. Such expeditions were undoubtedly in the nature of a challenge to the predominant power of the Deccan, but they appear not to have been pursued beyond the limit of safety. In the words of Professor Rapson. We may suppose that the armies of Khāravela passed the valley of Mahanadi, and over the watershed into the valleys of Godavari and its great tributaries, the Wainganga and the Wardha. They could thus invade territory which the Āndhra monarch regaided as lying within the realm, but it is not stated, and there are no grounds for surmising, that the forces of the Kalingas and the Āndhras came into actual conflict on either of these occasions, or that any important political results followed.

This is not to minimise the greatness of the extent of Khāravela s conquests. No doubt as a military leader he played a great part in the political affairs of his time, but no hing more. He could very well stand by the side of the great Pushyamitra or the great Salivāhana, but if, as the expeditions of his second and fourth vears seem to indicate, his ambition led him to entertain the project of wresting the suzerainty from the Andhra king of Prathisthāna, the attempt must be held to have failed. That was not possible for him, and that is not what is meant by the inscription

In his fifth year Khāravela caused a canal that was excavated in the year 103 of King Nanda, and the roads of Tanasuliya or Tosali, a to enter the city of Kalinga <sup>4</sup>. This and many other accurate statements and year figures in the body of the inscription made scholars like Fleet, Smith and others infer that a careful chronicle was kept at Orissa, and that all these long periods could not be reckoned without an era <sup>5</sup>. That the era taken into consideration here is the Nanda era is clear from the text of the line itself. It is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The modern Pathän, on the north bank of the Godavary in the Aurangabad district of Hyderabad, is famouv in Interature as the capital of King Sätakarni (Sätavähana oi Sälivähana) and his son Sakti kumära.

<sup>\*</sup> Rapson, C H I . 1 . D 536

We would be justified in accepting that the capital of Khāravela was Tosali, in whost neighbourhood the Hāthigumphā case and River Prāchi are to be found. According to Mr Haraprasad Sastri, Tosali is etymologically identical with Dhauli the name of the place where a sect of the Kalinga edicts exist.—Smith, op. cit. p 546.

<sup>4</sup> Cf JBORS, iv, p 899 • See Fleet, JRAS, 1910, p 828. Smath, op cst, p 545

so natural that nobody would care to recollect such long intervals since the reign of a particular king unless an era founded by him were in continuous use. This king, in the opinion of Javaswal. cannot be any other than King Nanda Vardhana, whose date, according to his calculations, comes to about 457 B C 1 As seen before. there is no historical basis or any other clue in the body of the inscription on which we can rest such an identification Javaswal believes that his era exactly corresponds to the information received by Alberum about the era of Sri Harsha, and hence whatever Alberum has put down in the form of local traditions about Sri Harsha 2 has been wrongly identified by the former with that of Nandi Vardhana 3 To us there seems no reason for such a farfetched identification. There is nothing unnatural if the era began with Nanda I of the Jamas or Mahapadma Nanda of the Puranas After all that we have seen from the Puranic and the classical accounts about Nanda it is certain that he was great enough for commencing an era in his name. We can thus safely identify it with one started by him. Thus the date of the canal referred to in the sixth line would roughly correspond to 320-307 B.C. taking the Narvana date of Mahavira to be 480-467 B o

From what is said in the seventh line we get that Khāravela's wife was of the Vajra family 4 and Jayaswal says "The name of the queen is either not given or is 'Ghusīta (ā)'" 5 This was the seventh year of his reign, and it seems he had a prince by this time 6

The eighth year of his regnal period opens with an invasion on Magadha He stormed the Gorathagiri fortress of great enclosure by a great army ?

Line eight is that important one about which we have already talked at length, and which because of a reference to the great Indo-Greek king Demetrios greatly solves the most difficult and at the same time the most important problem of Kalinga chronology—

<sup>1</sup> J B O R S . XIII . D 240

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Sachau, Alberum's India, u, p 5

<sup>\*</sup> Cf JBORS, xm, p 240

<sup>•</sup> प्रीकर - पर - पंति पुरिक्तपारिन — lbid , p 227 This Vajra family has been identified by Dr K Alyangar with an ancient dynasty of considerable importance and holding the important territory of Bengal on this side of the Ganges — Some Contributions of South Indian Culture, p 39

<sup>5</sup> J B O R S , xm , p 227

समार etc -- Ibid

नहता सेना मह[त - भिक्ति] - गोरधीगरिं वातापिता, etc — Ibid , iv , p 899, and xiii , p 227

namely, the date of Khāravela A literai translation of the line, with a portion of the previous line, made in the light of the latest readings of Javaswal, which we have adopted for our purpose here. is as follows "In the eighth year he (Khāravela) having got stormed the Gorathaguri (fortress) of great enclosure (lit 'wall,' 'barrier') by a great army causes pressure around Rajagraha (lays siege to Raisorha) On account of this report (uproar), occasioned by the acts of valour (that is, the capture of Gorathaguri fortress and the siege of Raiagrha), the great King Demet(rios) drawing in army and transport or covering himself with his army and vehicles retreated to abandon Mathura "1

Thus we see that in the eighth year of his reign Khāravela invaded Magadha This shows that he had not only become independent but also aggressive He reaches as far as the Barabar Hills (Gorathagiri), on the old route from Gava to Pataliputra Hearing of this advance on the part of Kharavela, Demetrios, the king of Indians, beat a retreat, in the result giving up Mathura, and whose invasion in the interior and retreat from India are mentioned by historians of the Bactrian history 2

Most probably Pushyamitra was on the throne at that time According to the Puranas, Pushvamitra reigned for thirty-six years, and according to Mr Vincent Smith, Pushyamitra dethroned Brhadratha, the last Maurya king in 185 B C 4 According to Mr Javaswal this event took place in 188 B C .5 and hence Pushyamitra must have ruled from 185 to 149 B.C. or 188 to 152 B.C.

There is hardly anything of importance in line nine of the inscription It talks of some gifts of land to Brahmans, and thereby supports the system of collective grant of land to Brahmans prevalent during the Hindu rule 6 As we have already remarked about the Vedic coronation of Khāravela, here also the mere fact that he was a Jama in no way interfered with the national constitutional rites of the orthodox type Another inference that we might draw from this is that the original organisation of the Arvans had some of its permanent effects on the social life of the people irrespective of the religion to which they belonged Jainism and Buddhism of

<sup>1</sup> J B O R S , iv , pp 878, 879, and xiii , pp 228, 229 Meyer (Eduard), op cit, ix, p 880

Smith, Early History of India, p 204

JBORS, xm, p 248

Cf ibid, iv, p 400, and xiii, p 229

Mahāvīra's time might have been direct revolutions against the prevalent form of Brahmanism, but that real or superstitious respect for Brahmans and their social claims over other castes hardly suffered in any way from these revolutions

No doubt in such a case as this much depended upon the broadminded outlook of the person concerned, and that, like Aśoka, Khāravela was also the emperor who was always above any kind of blind religious fervour about his own or about any particular faith, and, like his predecessor's edicts, he has this inscription to prove his aloofness from any sort of petty-minded bigotry Tolerance was his chief characteristic, and he seems to have been a magnificent ruler, of liberal tendencies, and styles himself "a worshipper of men of all sects "1

Coming to the tenth line we find that Kharavela got built the royal residence Mahāvijava (the palace of victory), at the cost of thirty-eight hundred thousand coins 2 After this he, "with the policy of war, peace and conciliation," causes departure for Northern India (Bhārata-varsha) for further conquests, and obtains the precious things of those who have been invaded upon 3 It should be noted here that the third division of Hindu foreign policy—namely. "Bheda"-that is, "dissension"-is omitted here, probably as considered too low and not honourable for the policy of Khāravela

The next line is also not very important for our purpose here It talks of some Manda (throne) being ploughed down by Kharavela with a plough drawn by big asses 5 The throne, it is said, was erected by some had (perverse) king-had because the king's religious heresy must be connected with Jainism The throne referred to here must be a decorated stand or a covered throne. For the identification of the "bad king" there is nothing in the inscription to help us Furthermore, Khāravela breaks the lead-bodied figure (or figures) or the assemblage of leaden bodies made a century and thirteen years ago, or in the year 113 6 With the reading 118 years before the eleventh year of Kharavela the date of these "lead figures" would be 285 B C, but if we take the other reading the year would be in the Nanda era, as in line six, and would be equal to 345 B.C.

```
<sup>3</sup> सव - पार्संड - पश्रको
                    -JBOR.S. iv. p 408
2 Cf 1b1d, iv, p 400
3 (f thid, and xiii, p 280
· Cf ibid
· Ibid
```

<sup>\*</sup> Ibid , p 282

The first incident is about the Apa-Rāja ("bad king"), and there seems some form of aggression on the part of the said king, but the latter incident is inexplicable. That the images were not other than Jaina images seems certain, because there is no such reference as that, and because that would contradict the generous policy of Khāravela. As we shall see in line seventeen, Khāravela was a respecter of all religions, and therefore it seems possible that these must be images representing ugly caricatures of some Jaina Tirthankaras.

Over and above these two incidents the line tells us that Khāravela causes consternation amongst the kings of Uttarāpatha (northern Punjab and the frontier countries)

Again, the twelfth line is also very important for our purpose. It is important not only from the standpoint of this chapter on Khāravela, but it is also a great support to some such problems as "the Nandas and their faith," "Jamism and the Nanda dynasty," "the Antiquity of Jamism," "the Image worship among the Jamas," and so on To some of these problems we have already referred in our previous chapters. The remaining ones will be dealt with during the course of this and other chapters that are to follow, and hence to refrain from undue repetition we need not take up any discussions here. For the present we shall be satisfied with a literal translation of the line, with a portion of the previous line, which goes as follows.

"In the twelfth year (he) causes consternation amongst the kings of Uttarāpatha and causing great panic amongst the peoples of Magadha (he) makes his elephants enter the Su-gāngeya, and he makes the king of Magadha, Bahasati-mitia, bow at his feet (He) brings home the image known as the Jina of Kalinga which had been carried away by King Nanda (and) the home Ratnas as recaptures as the riches of Anga and Magadha "2"

Thus the countries of the north-western frontiers are subdued and theng of Magadha is made to pay homage at his feet. Furthermore it seems from this that King Nanda of Magadha had taken away some Jaina image to Pätaliputra which Khāravela had brought back to Orissa along with other trophies from Anga and Magadha after the defeat of Bahasati-mitra. At first sight it seems strange why this image is called "the Jina of Kalinga". It does not refer

¹ सव - देवायतम - सेकारकारको — JBORS, ıv, p 403

भेहि विकासयते उतरापयराजानो नगभानं च विपुत्तं अयं जनेतो चंगमागभ-वसुं च नेवाति --Ibid, iv, p 401, and xin, p 232

to any Tirthankara whose life-history was connected with Kalinga, but it seems, according to the interpretation of Muni Jinavijaya, that it is a practice still prevalent to designate the image of a particular Tirthankara after the name of the locality of the establishment <sup>1</sup> The first "Tirthankara (Rshabbadeva) at Satruñjaya for instance is called Satruñjaya Jina Similarly the image at Abu is called "the Arbuda Jina," and the one at Dhulew (Mewar) is called "the Dhulew Jina "<sup>2</sup> Thus it is not necessary that the image must be of a Jina associated with Kalinga in his life-history. The expression "the Jina of Kalinga" merely means that the Jaina image was worshipped at Kalinga or at the Kalingan capital

Before we pass on to the next line we shall deal firstly with the questions as to who this Bahasati-mitra was, and with whom he can be identified, and secondly, the antiquity of Jainism in Kalinga

Looking to the contemporary history of the time it is certain that this Bahasati-mitra was the great Sunga king Pushyamitra He, a Brahman like the Sătavāhanas of the west, having brought about the orthodox revolution which pulled the Mauryas from the throne, founded his dynasty. What we mean by orthodox revolution is that Pushyamitra was the outcome of the revival of the old Brahmanism, in the beginning of the second century a c. The evidence of Taranātha (a d. 1608, resting on old works), as correctly translated by Schiefici, agrees with that of the Divyāvadāna 3 in stating that Pushyamitra was the ally of unbelievers, and himself burned monasteries and slew monks.

"There took place a war of the Brahman king Pushyamitra with the rest of the *Tirthyas* He burnt a number of monasteries from Madhyadeśa up to Jalandai "4"

Again, coming to the orthodox revolution, the fact is that there may be some strong political reasons at its back, but nevertheless it must be said that Asoka, the great Maurya emperor, little thought how his lack of political instinct, his religious policy, his theocracy, and his partition undermined the strength of the empire. Otherwise it is not possible that the military despotism so well established could disappear only forty or fifty years after the death of the greatest Indian monarch, whose memory is cherished with affection all over the Buddhist world, and who is regarded as a great and

```
1 Cf J B O R S , IV , p 386
```

C) Cowell and Neil, op cit p 484
 Schiefner, Täranätha's History of Buddhism, p 81

good ruler all over the world His death was welcome news to the Brahmans of North India, to the powerful Andhras of the south, and to the enemies of India outside The Mauryan control up to the Hindukush became weak soon after Aśoka's death The northwestern frontiers, ever exposed to foreign attacks, now became a tempting field to the Greek provinces of Bactria, Parthia and the warlike races of the borders

Notwithstanding his toleration the Brahmans, who feared that their religion was in danger, were embittered against Aśoka. Besides this they should also have lost many of their former privileges This led to a great reaction against Mauryan ascendancy, which was promoted for some time in secret by the Brahmans and culminated in open revolution in the time of the later Mauryas. The descendants of Asoka retained only Magadha and the neighbouring home provinces Brhadratha, the last king of the imperial Mauryan line. was finally treacherously murdered by his commander-inchief. Pushvamitra—"the Indian Macbeth" 1 Now, considering this from the chronological point of view, we find that the whole duration of the Maurya dynasty, according to Puranic authority. was one hundred and thirty-seven years, and if this period be accepted, and reckoned from the accession of Candragunta in 322 B.C. the dynasty must have come to an end about 185 B.C.2 This date, as we have seen before, is certainly approximately correct Thus the Brahman dynasty which uprooted the Buddhist Mauryas succeeded to the throne of India about 185 B C

Thus at the instigation of the Brahmans Puspa or Pushyamitra faithlessly slew his master, imprisoned the ministers, usurped the throne, proclaimed himself king, founded the Sunga or Mitra dynasty, which lasted for about a decade and a century, and brought about an orthodox revolution in literature and Hindu society <sup>3</sup> Banabhatta, in his life of Harshavardhana (seventh century A D.), alludes thus to this military coup d'état "And reviewing the whole army, under the pretext of showing him his forces, the base-born general, Pushyamitra, crushed his master Vrhadratha, the Maurya, who was weak in keeping his coronation oath "4

Writing on this very point the learned author of The Hindu

Mazumdar, op cit, p 626

See Pargiter, op cit, p 27

<sup>\*</sup> JBORS, x, p 202

The rendering combines the versions of Cowell and Thomas (Harsacarita, p. 198), of Bühler (I.A., u., p. 863) and of Javaswal Cf. Smith, op. cit., p. 268, n. 1

History opines that "Pushyamitra, when old, claimed the honour of lord paramount of North India An imperial sacrifice and a horse sacrifice were magnificently performed by Pushyamitra under the guidance and presidentship of his Guru Patañjali, the noted commentator of Pānini's Grammar Pushyamitra tried his best to revive the Brahmanic faith His sacrifice was rather a Brahmanic victory over the Buddhists Buddhist writers have branded Pushyamitra as a persecutor It is alleged that he burned monasteries and slew monks from Magadha to Jālandhar in the Punjab There may be some truth in it. The motive of Pushyamitra was that there was widespread Buddhist and Jain conspiracy against him."

Taking into consideration all these points one thing is clear -that the reaction of the inquisitorial tyranny of Asoka's system gave a death-blow first to the Buddhist faith, and secondly, for other political reasons, to the Mauryan predominance in North India The extreme favour which Asoka showed to the Buddhists, and to some extent also to the Jamas, resulted in a serious fall in the privileged position of the Brahmans They were also dissatisfied by the prohibition of bloody sacrifices and the irritating proceedings of the censors Thus the moment the strong hand of the old emperor dropped the sceptre Brahman influence reasserted itself and produced a revolt which, as we have seen, resulted in the foundation of the new dynasty known as that of the Sungas 2 Coming to the territorial extent of the Sungas we find that Pataliputra, the modern Patna, the ancient Palibhotra and then the capital of North India, continued to be the capital of the Sungas, who perhaps owned authority over all the central or home provinces The kingdom extended south of Narmada Besides it embraced Behar, Tirhoot. and the modern united provinces of Agra and Oudh The Puniah. it seems, was probably long lost to the later Mauryas and the Sungas

Again, this identification of Brhaspati with Pushyamitra on the basis of temporary history is further supported by the connection between Brhaspati and Pushya asterisms Writing on this Mr Smith says "Bahapati is identical with Bahasati Mitra of certain coins and short inscriptions, both names being Präkrt variations of the Sanskrit Brahaspati, who was believed to be the regent of the zodiacal asterism (Nakshatra) named Pushya or

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mazumdar, op cst , p 686 <sup>2</sup> Cf J P A S B , 1910, pp 259-262

Tishya which forms part of the constellation Caneer or the Crab. Bahapati certainly is an alternative name for Pushyamitra, the first Sunga king according to the list in the Purānas "1

Emphasising the similar standpoint Mr Haraprasad Sastri says to the following effect

"Aśoka was, to all intents and purposes, a Buddhist monarch, and a bigoted one too He put a stop to all animal sacrifices throughout his vast empire This is an order which was certainly directed against the Brahmans, a privileged class wherever they This was followed by another edict in which Asoka boasted that those who were regarded as gods on earth have been reduced by him in a short time into false gods. If it means anything it means that the Brahmanas, who were regarded as Bhudevas or gods on earth, had been shown up by him The appointments created by Asoka of Dharma Mahāmātas—that is, of superintendents of morals-was a direct invasion of the right and privileges of the Brahmanas They were not the persons to brook the injury done to them quietly And to crown all, Asoka, in one of his edicts, insisted upon all his officers strictly observing the principle of Danda-samatā and Vyavahāra-samatā - that is, the equality of punishment and the equality in lawsuits, irrespective of caste, Under such circumstances the prospects of colour and creed being huddled together in prison with the unspeakable non-Arvans. whipped, impaled alive and hanged, were very offensive to the highly educated, respectable and privileged community. They tolerated these indignities heaped on them as long as the strong hand of Asoka was guiding the empire They began to cast their eyes for a military man to fight for them, and they found such a man in Pushya-mitra, the commander-in-chief of the He was a Brahmanist to the core and hated Maurya Empire the Buddhists " 2

In short, there is no difficulty about the identification of Bahapatimitra with Pushyamitra Sunga, and moreover no historical fallacy is committed by such an identification <sup>3</sup> Everything fully agrees with the contemporary historical personages and well suits the events of the time

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JRAS, 1918, p 545

Sastri (Haraprasad), J P A S B , 1910, pp 259-260

It may be noted here that such alternative names are common in Indian history—te Bimbisăra—Srenika Ajātasatru—Kūniya, Asoka—Piyadasi, Candragupta—Narendra, Balamitra—Agnimitra, Bhalumutra—Vasumitra, etc.

That Pushvamitra was a Brahman and Khāravela a Jama is a point which adds to the importance of the latter's reign from the viewpoint of Jama history If Khāravela had not been there to safeguard the Jama faith against the Brahmanical crusades of Pushvamitra the revolution of Mahavira would have suffered the same fate as that of Buddha at the hands of one who was known to fame as the "annihilator of Buddha's doctrines "1

According to what we have said before. Khāravela attacked Magadha twice during his rule. In his first attack he advanced within a few miles of Patalinutra Pushvamitra made a strategic withdrawal to Mathura, and Kharavela apparently considered it wise at the moment not to proceed farther than the Barabar Hill (Gorathaguri)

In his second attack Khāravela was more successful ing Northern India and marching at the foot of the Himalavas he suddenly appeared before the capital of Magadha, on the north side of the Ganges, which he crossed with the help of the famous elephants of Kalinga 2 Pushyamitra was forced to submit, and the treasures of his capital were seized by the victor. Among them was an image of the Jina of Kalinga which at one time had been carried away by King Nanda of Magadha His temporary success affected only the eastern frontier of the Sunga kingdom He may have conquered Bengal and Eastern Dehar, where numerous instances of Jama influence still survive 3

Mr Jayaswal, in connection with this victory of Kharavela, says "Pushyamitra seems to have avoided staking his throne on the issue of a battle by returning those objects which epitomised the Magadha-Kalınga history of the past three centuries Most likely it was the power of the Magadha sovereign which rendered the object of the campaign little more than a diplomatic victory, for otherwise it was too tempting for any human being to let go the imperial throne of India without ascending it "4

That Khāravela could not actually usurp the throne of Pushyamitra is clear from the text of the inscription. It is no use stretching the imagination so far as that What really took place is that. as with Sātakarni, here also Khāravela seems to have been forced to remain satisfied with what little moral supremacy he could establish over his neighbours, because after the murder of Brhadratha,

177

Divyāvadāna, pp 488-484 Mazumdar, op cit, p. 638

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Smith, op cut, p 209

the last Maurya, the political atmosphere of the time was surging with conflicts between Powers eager to share in the spoils of the Mauryan Empire It was a struggle for supremacy among those Powers which arose on the ruins of the great empire struggle for su remacy it may safely be said that Kharavela played a prominent part and fully acquitted himself wherever he laid his hands

Coming to the second point, about the antiquity of Jainism in Kalinga, we find that the only clue we get from this inscription is about the image of the Jina of Kalinga As we have said before, it is clear from the phraseology used here that this must be an image worshipped at Kalinga, or at the Kalingan capital Now, as the inscription tells us, this image was carried away by King Nanda, which might have been from Kalinga to Magadha We have seen that this King Nanda is Nanda I of the Jamas and not Nandivardhana, as Smith has taken it, in accordance with Javaswal and others 1 If all these factors are taken as historically sound, there is no exaggeration in stating that, long before Buddhism managed to secure a foothold in Kalinga, Jamism had its sway, and was popular with the people of the place.

In short, at the time of the conquest of Kalinga by Nanda I, Jamism appears to have been the prevailing religion Substantiating this statement Mr Javaswal says "Jainism had already entered Orissa as early as the time of King Nanda, who, as I have shown, was Nanda Vardhana of the Saisunaga dynasty Before the time of Khāravela there were temples of the Arhats on the Udayagiri Hills, as they are mentioned in the inscription as institutions which had been in existence before Khāravela's time It seems that Jamsm had been the national religion of Orissa for some centuries "2

This is also corroborated by a Jaina tradition which regards Orissa as a Kshatriya centre as early as the sixth century B C It tells us that in Orissa a Kshatiiva friend of the father of Mahavira was ruling and that Mahavira went there.3

<sup>1 &</sup>quot;The Nanda Rais referred to appears to be Nandivardhana, the ninth Saisunaga king of the Puranas It seems to be necessary to treat him and his successor Mahanandin, No 10, as Nandas, distinct from the nine Nandas who come between No 10 and Candragupta In the third edition of my Early History of India (1914) I placed the accession of Nandivardhana about 418 BC He must now go back to c 470 BC or possibly to an earlier date "-Smith, JR AS, 1918, p 547

<sup>\*</sup> JBORS, 111, p 418 <sup>3</sup> ततो भगवं मोसिल गस्तो.

तत्व सुवागहो नाम रट्टिको वियनिको भगवको सो मोल्ड. तती सामी तोसर्लिंगको -Avatyaka-Sütra, pp 219-220

The learned author of Orissa and her Remains says about it that "Jamism was so deeply rooted in that we find traces of it as late as the 16th century AD Pratap Rudra Deva,1 the king of Orissa of the Surva Vamsa dynasty, had a great leaning towards James "2

Before we pass on to the next line we may merely note that there are good grounds to infer from the inscription that imageworship was prevalent among the Jamas so early as the beginning of the fifth century BC The question of image-worship we shall deal with in detail in the latter part of this thesis

In taking note of this incident in the inscription Mr Jayaswal makes three important inferences, which are as follows, "(1) that Nanda was a Jama, and (2) that Jamism was introduced in Orissa. very early, probably just after Mahāvīra or in his time (the Jama tradition mentions his visit to Orissa and line 14th of the inscription implies that Kumārī Hill (Udavagiri) was the place where religion had been preached and promulgated) It also proves (3) that to have Jama images about or rather before 450 BC means that the date of Mahavira-Nirvana must be what we get from the various Jama chronological data read with the Puranic and Pali materials which all harmonise in fixing it to be 545 BC (JBORS, 1., 99-105) " 3 All the three inferences have been mostly dealt with by us

We now take the following line. This has also a political event to note-namely, the year of his great victory was marked with the pouring in of riches from the extreme south. In the beginning it tells us that Khāravela built excellent towers with carved interiors. and that "he the capable one" caused to be brought into Kalinga wonderful and marvellous elephant-ships 4 with choice horses, rubies and numerous jewel pearls from the king of the Pandva country (in the extreme south opposite Ceylon) 5

There is no mention here of an invasion over the Pandya country by the Kalinga Emperor Perhaps looking to the greatness

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Pratap Rudra Deva, one of the Gajapati kings who ruled from a D 1508, renced the Jama doctrines "—Long, J A S B, xxviii, Nos I to IV and V, 1859, nounced the Jama doctrines p 189 Ganguly, op cut, p 19

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JBORS, xm, pp 245, 246
<sup>4</sup> The Cevlorese constructed ships expressly for the export of their elephants It seems these were of the class of the "elephant-ship" of the inscription

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> त जदर - लिखिल - वरानिसिहिरानि नीयेसयित पंडराजा चेटानि चनेकानि मतमश्रिरतमात्रि -JBORS, IV, p 401, and XIII, p 233

of Khāravela and his supremacy over the Andhras and the Sungas all these trophies may be in the form of a tribute from the Pāndyas As we shall see just now, besides this account of Khāravela's military prowess the inscription records the pious deeds of the king. It affords good grounds for the belief that the king and his family had a leaning towards Jainism, and his successors also were apparently adherents of that religion.

From line fourteen to the end of the inscription we find that King Khāravela was not a Jaina only in name, but one who had given it a proper place in the daily routine of his life. It is apparent from what is mentioned there that during the thirteenth year of his reign, having satisfied himself with the extension of his empire, he devotes his energies to religious acts. He spends large sums of money on the pious sites of the Kumārī Hill,<sup>2</sup> and incises the inscription full of glory. The State maintenances to be given no completion of the vow were ordered by him to be given to the Yāpa professors who had ended their course of births by austerities at the depository of the remains of the body on the sacred Kumārī Hill, where "the wheel of the Conqueror" was sallly established. It says further that Khāravela having finished the layman's vows realised or experienced the beauty of (Lēva the distinction between) "soul" (Jīva) and "matter" (Deha)<sup>2</sup>

What better proof than this is required of Khāravela's firm and rigid devotion to his faith? His gifts to Yāpa professors and others who observed certain vows, and his love for the study of the technical importance of Jīva and Deha in the Jaina philosophy, show very clearly that he was not a blind Jaina. He first tried to understand in detail the chief characteristics of his faith, and thus having realised the greatness of the religion of his birth he was always ready to help and encourage those who had become Sādhus, or who were out to live or die for the divine message of Lord Mahāvīra

There are some references in the line which throw great light on certain practices of the Jainas of bygone days, and

1 B D G P , p 24

1 It was sacred as the place where Jamism was preached (line 14)

The perfect ideal Jaina ascetics, who are believed to have freed themselves by means of austerities This is much idealised in Jaina philosophy

<sup>4</sup> This suggests that amongst the Jamas also Cakra symbolised the spread of conquest of religion This is confirmed by the representation of the wheel found at the Jama Skipa of Mathura

<sup>ै</sup> तरक्षेत्र च वसे सुपदत -विजय - चक कुमारीपवते करहिते यप -रवीख -संसितीह काय जीप-हेष्ट -विरिक्ता परिसिता --- J.B.O.R.S., IV, pp 401, 402, and xin , p 288

### JAINISM IN KALINGA-DESA

about a class which no more exists The class of the  $Y\bar{a}pa$  professors mentioned seems to be one of the Jama priesthood of those days As laid down by Indrabhūti in his  $N\bar{s}tis\bar{a}ra$  it formed one of those heterodox Samghas into which the Digambaras of the south were divided

### गोपुक्तक चेत्रवासा द्राविडो यापनीयकः। नि.पिक्तिकचेति पचैते जैताशासाः प्रकार्तिकाः॥ 1

It is strange to find the Yāpaniyas included in this list, because in the inscription of the Cālukya king, Ammarāja II, they are described as part of the "pure and worthy Nandi-gaccha," and their Samgha is addressed as "the holy Yāpaniya-samgha" 2 Furthermore, according to one of the inscriptions at Sravana Belgola this Nandi-samgha was considered as orthodox by Arhabbali In his opinion it was an "eye to the world" 4 He did not mind any difference being made "in the case of all heterodox Samghas such as the Sitämbara and others, which are of a form contrary to rule"; but anyone who thought such a thing "in the case of the Sena, Nandi, Deva and Simha Samghas" was branded by him as "a heretic" 4

Speaking on this Mr Jayaswal states "The Bhadrabāhucarita in giving the history of Jainism immediately after the teacher Bhadrabahu, a contemporary of Candragupta, says that amongst the disciples of Bhadrabahu who worshipped the bones of their master a school called Yapana-samgha arose, and that they finally decided to remain without clothes. The Vapana-sampha flourished in the south, as they prominently appear in Carnatic inscriptions They are extinct now Muni Jinavijaya is of opinion that some tene's of theirs bore affinity to the Digambara school and some to the Svetambara In view of this opinion the Yapana school marked the stage before the great schism. Our inscription shows that Yana, which gave the name to the school, consisted of certain pious practices If we take it in the sense in which it is used in Caraka - 'mitigating pain'-or as in the Mahābhārata- 'supporting life'the Yana teachers emphasised the duty of alleviating the physical misery of others." 5

Moreover, the inscription tells us that these Yapa professors

Premi, Vidvadratnamělě, i , p 182
 Hultzsch, E I , ix , p 55, v 18, L 50

<sup>\*</sup> EC, n, SB, 254

<sup>\*</sup> JBORS, IV, p 889

were at the Kāyya Nıshīdi or the Kumārī Hill. That this Nishīdi was a Nıshīdi of the Arhat is proved by the next line Nıshīdi or Nıshīdhi seems to have been employed in Jama literature as figuratively denoting ornamental tombs of their saints, but meaning thereby resting-places <sup>1</sup>

Writing on this Dr Fleet says "As regards the word Nisidhi which also occurs as Nisidhi, Nishidhi and Nishidige—Mr K B Pathak tells me that it is still used by the older members of the Jaina community, and that it means 'a tomb erected over the remains of a Jaina ascetic' And he has given me the following passage from the Unasrqakevaliqual Kathe in which it occurs

"Rshr—Samudāyam=ellam dakshrnāpathadım bamdu bhatṭārara nrshrdryan=eudrd—āgal, etc

"The whole assemblage of the saints having come by the region of the south, and having arrived at the *Nishidhi* of the venerable one, etc." <sup>2</sup>

The Nishīdhi at the Kumārī Hill, where the inscription is engraved, seems to be not an ornamental tomb but a real Stūpa, for it is qualified by Kāyya, "corporeal" (i.e. "having remains of the body") Taking the inscription into consideration Mr Jayaswal observes "Thus it seems that the Jainas called their Stūpas or Cautyas, Nishīdis The Jaina Stūpa discovered at Mathura and the datum of Bhadrabāhu-carita saying that the disciples of Bhadrabāhu worshipped the bones of their master establish the fact that the Jainas (at any rate the Digambaras) observed the practices of erecting monuments on the remains of their teachers." By the by, it may be mentioned here that this was a custom confined not only to the Jainas or the Bauddhas, but to erect monuments—Cautyas—in memory of teachers had been a national custom

As laid down before, line fifteen also places before us Khāravela in the robes of a devout Jaina. It talks of some act being done by Khāravela for ascetics and recluse philosophers, but as some words are missing in the beginning of the line it is not possible to know actually what that act must have been. Anyhow it is clearly put down that the act was meant for "accomplished Sramanas, for those of good deeds, for the wise ones from a hundred directions, and for the leaders of Samehas." 4

```
1 E I, u, p 274

* I A, vu, p 99

* J B O R S, vv, p 389

* बुक्ति समय- सुविहितानं च तत - दिसानं तपित — Ibid, iv, p 402, and xiii, p 234

182
```

### JAINISM IN KALINGA-DESA

It further tells us that near the Depository of the Relics of the Arhat, on the slope of the mountain, King Khāravela establishes the "sim-hapura (=prastha)" 1 palace for his Queen Sindhudā, with stones from excellent mines brought over from many miles, and with pillars with bells attached, like the beautiful medieval pillars of this description standing in Nepal, and inlaid with beryls at the cost of seventy-five hundred thousand Panas (the then rupees) 2

Mr Jayaswal identified this place with the grand rock-cut buildings known as the "Rāni-Naur" or "queen's palace." It is close to the Hāthigumphā, on the slope of the hill, and it may be noted that it has got "Lions" (Simha) in the round, prominently placed Thus the reliquary—monument—the Arhat's Nishūdi—must have been, according to the inscription, near the queen's shelters.

As seen before, the latter part of the sixteenth line is the most important portion of the inscription from the point of view of the controversy that has been going on for the last few decades. From the point of information about Khāravela and his relation with the Jaina history it has hardly anything particular to say. With the previous line it fully confirms the fact that Khāravela was a great Jaina. It clearly states the profound interest he had in Jaina scriptures and their well-being, for we find in the line that

"The fourfold Anga-Saptika of 64 sections, lost in the time of the Maurya king, he restores" 4

As we have seen before, the interpretation of Dr Fleet is now more or less the same, and it is as follows "The whole passage does not present any date, but tells us that Khāravela restored some text and the 64th chapter or other division of the collection of the seven Angas which had been neglected since (?) the time of the Mau; a kings or king "5

Here we are reminded of the great famine in Magadha, which lasted for twelve years, and which has been referred to in the previous chapter. As we have seen, this resulted in the abduction and flight of Candragupta with his Guru Bhadrabāhu and other emigrants to the south, and finally was followed by the council of Pätaliputra a under the great pontiff Sthilabhadra, who was one

- 1 Cf Aivangar (K), op cit, pp 75, 76
- <sup>2</sup> Cf J B O R S , 1v , p 402, and xm , pp 284 285
- \* Ibid , xiii , p 285 \* Ibid , p 286
- \* JRAS, 1910, pp 826-827
- The modern Patna, a place historic in the annals of their order, and at that time the capital of the Mauryan Empire

of those who had preferred to cling at any risk to the hallowed scenes at home. Our text thus serves as a good confirmation of the tradition about the controversy or the loss of certain Jaina texts in the time of Candragupta, and Kalinga, being more or less under the influence of Bhadrabāhu and his colleagues in the south, evidently did not accept the restoration of the council which met in Magadha <sup>1</sup>

The last line of the inscription—namely, the seventeenth—is also to be read with a portion of the previous line, and it characterises in short the chief attributes of Khāravela, and puts down in a few words the extent of his power. There may be certain exaggerations, especially in this part of the inscription, and it is natural, but since there is nothing else before us to make a comparative study of Khāravela we shall remain satisfied with a literal translation of the line, which runs as follows.

"He is the King of Prosperity (Kshema), the King of Extension (of the Empire) (or, a 'King to the old people'), a King to the Bhikshus (or, though king yet a Bhikshu), the King of Dharma who has been seeing to, listening to and experiencing welfare (Kalyānas)

"King Khāravela-Srī, the great conqueror, descended from a family of the dynasty of royal sages, one whose empire has been extended, with an empire which is kept protected by the leader of the empire (or army), one whose chariots and army have not been obstructed, one who is the restorer of every temple, one who respects every sect, one who is an expert by virtue of special qualities."

Here ends the autobiography of Bhikshurāja Khāravela, the great Emperor of Kalinga and one of the greatest royal patrons of the Jaina fath The invocation of the Arhats and Siddhas in the first line, the building of temples and caves for the Jaina Sramanas, the gifts of lands and other accessories to the Yāpa professors, and last but not least the restoration of the image of the Jina of Kalinga carried away by King Nanda prove beyond doubt that Khāravela was a Jaina He came to the throne about 183 nc, at the age of twenty-four At the time of his first invasion of Magadha he was only thirty-two, and at the time of the second he was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This council fixed the canon of the Jaina sacred literature, consisting of eleven Angas and fourteen Pūrvas

लेनराजा स बढराजा अनुभवंतो कलाखानि सव-पासंड-पूजको सारवेलिसिरिः
 — J B O R S, w, p 403, and xm, p 236

#### JAINISM IN KALINGA-DESA

thirty--ix . According to Mr Jayaswal he was probably dead before 152 B C  $^{1}$ 

He is that imperial king about whose dynasty we know hardly anything, and about whose career there is absolutely no historical source but this long inscription, which also, as usual, could not escape the ravages of time. With all this it may be justly stated that it will not be surprising if on some happy day a scholar were to come across a better and more comprehensive document about this Dharmaraja, "the illustrous descendant of the dynasty of royal sages." It is really strange, nay unbelievable, that the Jainas have got nothing to say about one whose contribution to Jaina history is second to none.

About the extent of Khāravela's rule and of the fresh conquests then made by him after his succession we have not a single contemporary record, historical or otherwise, on which we can lay our hands. It is just like a voice from the other world telling us that in days gone by there was some great Kalinga Emperor Khāravela, and that you must take him as such and place him as one of the contemporary historical luminaries on the sole basis of these seventeen lines commemorating his memory on the Hāthigumphā inscription.

The inscription tells us that our hero subdued the great Sunga king, Pushyamitra, in the north, that the great Indo-Greek king, Demetrios, retreated and left Mathura just on hearing of his victories against the Sungas, that he subdued the great Sātakarni and his feudatories in the south, and that with all these military triumphs his fame spread so far that even the Pāndya king in the remote south sent him complimentary grits

With no other document at our disposal the questions as to how much to believe and with what limitations to interpret the facts laid down by the inscription present a great difficulty. This becomes extremely intricate when such military expeditions, as is abundantly proved by inscriptions, form part of the ordinary routine in a state of society in which war had become a profession and the soldier was an hereditary member of a professional caste, and in which desire to extend one's rule was, according to the law books, one of the chief qualifications of kingship? This characteristic feature of the life of ancient and mediaeval India is well marked

<sup>1</sup> JBORS xm, p 243 1 Manu, 1x, 251, x, 119, etc

in the eulogies of kings, which fill so large a proportion of the inscriptions that have come down to our time, and with whatsoever broadmindedness we may look at them we have to confess that these works are only the output of grateful beneficiaries or court poets, whose object was rather to glorify their royal patron than to hand down to posterity an accurate account of his reign. It is clear that successes are evidently exaggerated, while reverses are passed over in complete silence. The statements of the inscriptions are very frequently those of prejudiced witnesses, and they must be weighed as such if we are to estimate rightly the value of these few scattered fragments of historical evidence which time has preserved. The achievements of Kharavela loom large in the Hathigumpha inscription, and in the words of Sir Ashutosh Mookerii "Stone has again yielded a complete record, full of faithful details, of the Emperor Khāravela of Orissa, whose name had disappeared from the annals of our country and passed into complete oblivion. though there was hardly a great town in India in the 2nd century before the Christian era which did not tremble at the sight, if not at the very name, of his mighty legions," 1

Anyhow there is no doubt that Khāravela was a prominent figure in his day, and that morally he had reached a height where he was secure, and where he was standing on no slippery ground In short, he was a great man in his time, who gave ample proofs of his greatness when he was called upon by Providence to guide the destimes of a great people at a critical and unsettled period in Indian history

1 JBORS.x.p 8

### CHAPTER V

### Mathura Inscriptions

THE Jama inscriptions in Mathura form the beginning of the next landmark in the history of Jamism in North India, the Häthigumphä inscription of Khāravela terminating the former period. The recorded period between the two—1e c 150 B c to c 16 B c —need not be taken as blank, because after the great Jama king of Kalinga we have Vikramāditya of Ujiam, a greater ruler perhaps than the Kalingādhipati, who is claimed by the Jamas as a royal patron of their own church. We shall, after a brief survey of the epigraphic evidence found there, see that, simultaneously with Kalinga and Malwa, Mathura had become the home of the Jamas community in the north

We have referred to this Vikrama and his era-which begins in or about 57 or 56 B c -in connection with the Nirvana date of Mahavira The Jamistic recension of the Vikramacarita tells us that "Vikrama in his pious exaltation, after listening to the instruction of the Jama teacher Siddhasena Divakara, freed the whole earth from debt, and (in so doing) effected a change (literally, a turning-point) in the era of Vardhamana "1 It is he who handed down to later India its first persistent era, which is still the common era of North India To quote Edgerton "Such has been the belief of the Hindus, not only Jamas but others, for many centuries "2 This great Avanti lord, whose glorious days and superhuman virtues are so extensively praised in both Jainistic and Brahmanistic literature, used to call himself Vikramāditva, etymologically meaning "like the sun in his prowess" This title seems to have appealed powerfully to the fancy of many a king who succeeded, since many indeed are the kings who have assumed it of their own accord, with no connection of lineage whatever This shows that the first Vikramaditva must have been a very great king, because otherwise the title would not have been so very enviable

It is this Vikramāditya who is considered to be a Jaina by the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edgerton, Vikrama's Adventures, pt i, Int, p lvni: Cf Tawney, Prabandhacin-thman, pp 11 ff, Satruñjaya Mhhâtmya, Sarga XIV, v 108, p 808
<sup>2</sup> Edgerton, or ct. Int. p lx

traditional literature of the Jamas Referring to his predecessor. Gardabhilla, they tell us that their great Jama saint, Kalikacarva, being insulted by him by the abduction of his sister, who had joined the order with him, approached one of the Scythian kings and with his help successfully wreaked his vengeance 1 To quote Dr Charpentier "This legend is perhaps not totally devoid of all historical interest For it records how the Jama Kalaka, having been insulted by King Gardabhilla of Uliain, who, according to various traditions, was the father of the famous Vikramaditva, went in his desire for revenge to the land of the Sakas, whose king was styled 'King of Kings' (Sāhānusāhi) 2 This title, in its Greek and Indian forms, was certainly borne by the Saka kings of the Punjab, Maues and his successors, who belong to this period, and as it actually appears in the form Shaonano Shao on the coins of their successors, the Kushāna monarchs, we are perhaps justified in concluding that the legend is to some extent historical in character. However this may be, the story goes on to tell us that Kalaka persuaded a number of Saka Satraps to invade Unain and overthrow the dynasty of Gardabhilla, but that some years afterwards his son, the glorious Vikramaditya, repelled the invaders and re-established the throne of his ancestors 3 What the historical foundation of this legend may be is wholly uncertain, perhaps it contains faint recollections of the Scythian dominion in Western India during the first century In any case, it seems undoubtedly to give further proof of the connection of the Jains with Uliain-a fact indicated also by their use of the Vikrama era, which was established in the country of Malwa, of which Uliain was the capital " 4

In connection with Saint Kālaka of the Jainas it may be mentioned here that he went to King Sātayāna of Pratishthānapura in the Deccan During the Paryushana—the sacred festival at the close of the Jaina year—the king, being engaged in the observance

 $<sup>^1</sup>$  Kalıkladırya katlıd, vv 9-40, pp 1-4 Cf Konow, E I, xıv, p 293 "Külakasün, tuprooter of Cardabhilla, la ved 438 v" "Kilat, I A, xı, p 251 Cf bbd, p 247, Charpenter, CH I, 1, p 168, Stevenson (Mrs), op ct, p 75, M AR, 1923, p 1

यशोक्त. वृश्यर त साह —Kalohdodryo.kathd, v 28, p 2, साहानसाहि: स च भव्यमेडण —Ibd, v 27, p 8 Cf " the Jama work, Kdlohdodryo.kathhnoke, states that their kings were called <math>Sdh "—Raychaudhuri, op cii, p 274, Jacobi, Z DM G, xxxxiv, p 282 Cf (Konow, op cii, p 288

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "He (Viramaditya) saved the nation and Hinduism by signally defeating the Scythians, whose political importance and outlandsh manners had appailed the Indiana" —Mazumdar, op. ct. p. 68 (7 bit.) p. 68 "Vikramaditya outed the Sakas and became king, whereafter he established his own ers"—Konow, op. and loc ct.

<sup>4</sup> Charpentier, op and loc cil

of the festival of Indra, found it difficult to come on the fifth of Bhadravada, and accordingly the great Guru is said to have changed his appointment to a day earlier-viz the fourth of Bhadranada Since then the whole Jama community have begun the fast on the fourth, though very late in history with the rise of certain Gacchas the fourth was replaced by the fifth of the same month 1 This event, if it is true, is significant from two points of view-the first. that it refers to the Svetambara contact with the south, and secondly, because it alludes to a Jama prince in the Deccan who was important enough to be so much respected by a great saint like Kālakācārva, and who had a share in fixing the date of an important festival of the Jainas like Panusana 2

Coming to Vikramāditva, the successor of Gardabhilla, Jama sources tell us that Siddhasena Divakara, one of the most prominent stars of the history of Jama literature, lived about this time at the king's court, and they also credit him with the conversion of the great Vikrama,3 and according to Mrs Stevenson of Devapala, "king of Kumarapura " as well 4 Two other events are likewise supposed to have happened about this time—the defeat of the Buddhists in a great argument by a famous Jama controversialist, an ascetic called Arya Khaputa, who lived in Broach 5, and the foundation of Palitana, where Satruñjava, the holiest of the Jama Tirthas, is situated 6

The Kharataragaccha Pattāvalı tells us that Vajrasvāmī, (496-584 v ), the sixteenth on the list, extended the Jaina religion southward in the kingdom of the Bauddhas? The second event,

- <sup>1</sup> ततत्त्वतुष्टीं क्रियतां नृषेश, विज्ञप्तमेवं गुरुशाञ्नुमेने Kālakācārya-kathā, v 54, p 5 Cf Stevenson (Mrs), op cit, r 76 This, as Klatt tells us, is supported by the Pattavali of the Tapagaccha (IA, xi, p 251), on the other hand, the Kharataragaccha Patitavali mforms us that the Kālaka, who transferred the Paryushandparoan, lived in 998 v, and that there were two more of the same name prior to him, one of whom lived in 458 v and was connected with Gardabhills —I.A, xi, p 247

  That the King Sātayāna was a devout Jaina is clear from the Kālakācārya-kathā
- (vv 50-54, pp 4-5), but it is not known who he was Pratishthanapura is known to us as the western capital of the Satavahanas Jama tradition claims Hala of this dynasty as belonging to its own religion of Glasenapp, Der Jainismus, p 58, Jhaveri, Nirvana-Kalika, Int , p xi
- "He (Siddhasena Dıvākara) converted Vıkramāditya 470 years after Mahāvīra's Nurvaria"-Klatt, op cit, p 247 Cf ibid, p 251, Edgerton, op cit, pp 251 ff, Stevenson (Mrs), op cit , p 77 , Tawney, op cit , pp 116 ff , M A R , 1928, p 10
- 4 Cf Stevenson (Mrs), op and loc cut ै विश्वासिद्धा चार्यसम्प्रः चाचायो: भृगुक्कके चुडो निर्गतः पाहयो: पतित. --Anadyaka-Sütra, pp. 411-412 Cf Jhavers, op and loc cit °Cf thid, Jnt., p. xxx, Stevenson (Mrs), op cit, pp. 77-78 'Cf Klatt, op cit, p. 247, Hennacandra, Parásishfaparan, Canto XII, vv 811, 888,
- Avasyaka-Sütra, p 295

about the founding of Pālitānā, seems to refer to Pādaliptācārva, who is reported to have been a contemporary of the great Vikrama.1 According to the Jamas he was gifted with a power of flying through the air.2 In a note to this Mrs Stevenson observes "Satruñiava, the Jamas say, was built by a monk who had the power of rising through the air, and by a disciple of his who had the power of creating gold. This fortunate conjunction of talents has resulted in one of the loveliest temple cities in the world " 3 In connection with this Tirtha the Kharatara Pattāvalı tells us that it was demolished in 570 v, and restored by Javada, whose father, Bhavada, was a contemporary of Vikrama 4 According to the Jama tradition both the king and Jāvada are said to have gone on pilgrimage to Pālitānā, and both of them spent a lot for the upkeep of the Tirtha during their stay there 5

In connection with Padalipta also it may be mentioned here that he too, like Kālaka, is connected with the Svetāmbara contact with the south It appears from the Samyaktva-Saptati of Haribhadrasuri that the great Acarva went to Manuakheta,6 and that in all these places there existed Jama Samghas " noted for their good qualities" 7 Thus from the traditions connected with Kālaka and Padalipta it seems certain that about the first century B c. Svetāmbara Jamas must have predominated in the Deccan King Sālivāhana of Pratishthānapura, in the Samyaktva-Sapiati, describes Pādalipta as having put an end "to all bad religious systems." From this it becomes clear that Salivahana too must have been of the same religion as Pādalipta-1 e Svetāmbara.8

1 Klatt, op cut, pp 247, 251 "Palitta-Süri (Pādalīpta) is definitely connected with the foundation of the Palitana City "-Jhaveri, op and loc cit

\* "Padelipta had acquired the flying-lore by applying medical ingredients to feet, and daily performed pilgrimage of the five sacred places including Satrunjaya (Pālitānā) and Girnar or Revantagiri "-Ibid , Int , p xi Cf Tawney, op cit , p 195

8 Stevenson (Mrs), op cut, p 78, n 1 "Nagarjuna . the pupil of Padaliptasūri was trying to acquire 'Suparna Siddhi' (power to make gold) ." etc - Jhaven.

op cut, Int, p xii

4 "Javada, a merchant of Saurashtra (Kathiawar), sent a fleet to China and the Eastern Archipelago, which returned after twelve years with a burthen of gold The father of Javada lived in the time of Vikrama "-Mazumdar, op cit, p 65 Cf Satrunjaya Mahatmya, Sarga XIV, vv 104, 192 ff , pp 808, 816 ff , Jhaveri, op cit ,

Cf Śatruñjaya Māhātmya, Sarga XIV, v 280, p 824

Manyakheta or Manyakshetra is to be identified with Malkhed, in the Nizam's territory —Dey, Geographical Dictionary, p. 126 This Mälkhed or Mānyakheta, which Pādalipta visited, became famous in the succeeding centuries as the capital of the Rāshtrakūṭas, who counted among them not a few patrons and followers of the Jama religion.

Samyaktor-Sopiati, vv 96, 97 Sec. M.A.R., 1928, pp 10-11 "For the greater part of his life Pädalipta resided at Manakhetapura"—Jhaven, op. ci., Int., p. x. Samyaktor-Sopiati, v. 188 CI. M.A.R., 1928, p. 11, Jhaven, op. ci., Int., p. xi.

Taking stock of all these facts connected with Vikrama and his period it must be said that they are based mostly on the long list of teachers, "often more or less apocryphal, which have been preserved by the modern subdivisions of the Jaina community," and on the literature of the period in no way connected with the one under our consideration. What is to be discovered is whether these circumstances can warrant the conclusion that Jaina traditions are without any foundation, and that Vikrama, the most noted of the quasi-historical heroes of mediæval India, is a purely legendary monarch.

A thorough examination, as far as possible, of the various theories propounded in regard to this by different scholars has been made by Edgerton in his Introduction to his Vikrama's Adventures.<sup>2</sup> Without repeating the arguments put forth by the learned scholar in their refutations suffice it to say that, leaving aside Vikramāditya, nothing can be stated with absolute certainty about many other personages in ancient India whose historicity is unquestioned either on epigraphic or numismatic evidence. There is no reason why the reality of this "Hindu King Arthur"—a model for real kings to follow—should be doubted when it is based on "both Jainistic and Brahmanistic literature" To quote Edgerton "It seems that the Pattāvalis, or lists of Jaina pontiffs, have the look of being in the main as reliable, certainly, as any other native literary source of Indian history (which, to be sure, may not be saying very much).

I am not aware that there is any definite and positive reason for rejecting the Jainstic chronicles completely, and for saying categorically that there was no such king as Vikrama living in 57 Bc. Do we know enough about the history of that century to be able to deny that a local king of Malava, bearing one of the names by which Vikrama goes, may have won for himself a somewhat extensive dominion in Central India (for we do not of course need to swallow whole the characteristic Hindu exaggerations which could make him a universal Emperor)? "3

Besides Edgerton there are other scholars, like Buhler and Tawney, who also defend the historicity of the Jainistic chronicles "In particular," observes Dr Buhler, "must it be admitted that the persons introduced in the older, as well in the more recent, narratives are really historical characters. Although it is frequently

\* Ibid , p bxiv

<sup>1</sup> Charpentier, op cit, p. 167.
8 Edgerton, op cit, Int, pp lviii ff

the case that an individual is introduced at a period earlier or later than that to which he really belonged or that the most about stories are told with regard to him, yet there is no case forthcoming in which we could affirm with certainty that a man named by these chroniclers is a pure figment of the imagination On the contrary, every freshly discovered inscription, every collection of old manuscripts, and every really historic work that is brought to light, furnishes confirmation of the actual existence of one or other of the characters described by them. In the same way all exact dates given by them deserve the most careful attention. When they are found to agree in two works of this class that are independent of one another they may, without hesitation, be accepted as historically correct.

Dr Sten Konow goes a little further, and clearly indicates that scholars are becoming less disdainful of the Indian traditions about Vikrama. He rightly welcomes the story of the great saint Kālakācāryia-kathāṇaka, and how he was insulted and so on To quote the eminent scholar "I know that most European scholars, though many of them speak with respect about Indian tradition, do not usually take any notice of it, but I am unable to see why And with regard to the narrative Kālakācārya-kathāṇaka I see no reason whatever why we should disbelieve it I have shown elsewhere that there are good reasons for assuming the existence of the Malaya King Vikramāditya at an early date," etc 2

Thus on the authority of scholars like Charpentier, Edgerton, Buhler, Tawney and Sten Konow we come to this conclusion—that the traditional literature of the Jainas can rightly claim to be considered historical, and that the reality of Vikiama and his era need not be denied Such seems to have been the latest opinion of Vincent Smith also, for he observes "It is possible that such a  $R\bar{a}j\bar{a}$  may have existed" a Moreover, as seen before, the kingdom of Avanti or Malava was a centre of Jainism even in the days of Mahāvīra During the times of the Mauryas it came more and more to the forefront, and finally at the end of their rule the Jainas, gradually losing their position in the kingdom of Magadha, had begun their migration towards the western part of India, where they settled, and where they have retained their settlement even

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bühler, Ueber das Leben des Jaina Mönches Hemacandra, p 6 Cf Tawney, op at, Int., pp vi-vii, ibid, pp vi ff <sup>2</sup> Konow, op at, p. 294

Smith, Oxford History of India, p 151

to the present day  $^1$  No doubt Kalınga has its own contribution to make to the history of North Indian Jannism, but the general tendency was towards the west Another locality in which the Jannas appear to have been firmly established, from the middle of the second century B c onwards, was Mathura Since the days of Candragupta, and after him Samprati and Khāravela, the Jaina spread seems to have been uncommonly vigorous Leaving aside the sentiments and the religious outlook of these great kings, an uncommonly vigorous spread of the Jainas is evident from the great number of Kulas and Sākhās which we find in the Jaina Samgha from the Mathura inscriptions dating more or less from the second century B c

The Mathura inscriptions bring us to the Indo-Seythian rule in Northern India. We have seen that Candragupta placed himself at the head of the Indians, who chafed under the Macedonian yoke, and after Alexander's departure defeated his generals and "shook the yoke of servitude from the neck" of India What happined in India immediately after the departure of Alexander is not clear. "The mists of obscurity cling heavily round the course that events took in India during the years that immediately followed the death of Alexander the Great." However, this much is certain that for about a century after his death the strong arms of the Mauryan emperors held India for the Indians against all comers, and treated their Hellenistic neighbours on equal terms.

After the Mauryas we have seen how the Magadhan monarchy under the Brahmanical Sungas and the Greek power in the northwest were falling before the onslaughts of the Cedis under Khāravela We have already referred to the feuds of Demetrios and Eucratides, which greatly weakened the power of the Greeks As regards other Indian entimes of the Bactrian Greeks and onslaughts of the Sātavāhanas on the Sungas we do not propose to say anything For the purposes of a connected history we need say only this much. "that in the second and first centuries B.c. Greek rule in parts of Kafiristan and Gandhāra was supplanted by that of the Sakas" a To quote Rapson "The political isolation of India was completed by the Seythian conquest of Bactia e 135 B.c., and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ('f Charpentier, op and loc cit <sup>2</sup> Macdonald, C H I , 1 , p 427

<sup>3</sup> Cf Smith, Early History of India, p 258

by the long struggle between Rome and Parthia which began in 53 a c "1 It was also with one of these Saka rulers, known to us by the name Muranda, that the great Pādalipta was closely connected Muranda is known to us from the traditional literature of the Jamas as the ruler of Pātaliputra, and Pādalipta seems to have gained complete influence at his court 2 The great Acārya is said to have cured the king of the terrible headache he was suffering from This incident is related by the Prabhāvaka-Carita in the following words

"So quickly as Padalipta turns his first finger round the kneejoint does the headache of King Muranda come to an end" 3

However the Scythian (Saka) invaders of Bactria were succeeded by the Yuch-chi, and when, in the first century a D, the predominant tribe of the Yuch-chi, the Kushānas, extended their dominion in Turkestan and Bactria to North-West India, the Kushāna Empire formed a connecting link between China and India, and provided the means of an intercourse which was fruitful in results. As the explorations of recent years have shown, an Indian culture, Indian languages and the Indian alphabets were established in Chinese Turkestan. Particularly, to repeat it once more, according to Mr. N. C. Mehta even Jaina subjects came to be painted in the cave-temples of Chinese Turkestan.

With this shadowy background of Indian history in general we shall now refer to the Mathura inscriptions, and examine their importance in connection with the Jaina church. The historical importance of these inscriptions cannot be better summed up than in the following words of Cunningham. "The information derived from these inscriptions is of the greatest value for the ancient history of India. The general purport of all of them is the same—to record the gifts of certain individuals, for the honour of their religion and for the benefit of themselves and their parents. When the inscriptions are confined to this simple announcement they are of hitle importance, but as the donors in most of these Mathura records have added the name of the reigning kings, and the Samvat date at the time of the gift, they form in fact so many skeleton

<sup>1</sup> Rapson, C H I , 1 , p 60

<sup>ं</sup> पाटलीपुर रानास्ति नुरस्को नाम स हुतान करको नृष. मुरेबेल्स्स पारानी प्रकानक्क् रवेरिय —Prabhātul a Carita, Pādaippia-Prabendha, vv 45, 61 Cf Samyakta Sapiati, v 48, M J R. 1932. p. 11. Jh.vert no. et. Int. p

MAR, 1923, p. 11. Jhaveri op cit, Int, p. \
Prabhdvaka-Carita, v. 59 Cf Samyaktva-Saptati, v. 92, M. 4R, 1923, op and loc cit

pages of the lost history <sup>1</sup> The direct amount of information which they give belongs to an early and very interesting period—just before and after the Christian era—when, as we learn from the Chinese authorities, the Indo-Scythians had conquered the whole of Northern India, although the actual extent of their conquest was quite unknown. Hence the great value of the present inscriptions, from which we learn that the permanent occupation of Mathura had been effected some time before the Samual year 9, when the Indo-Scythian prince Kanishka filled the throne of North-West India and the Punjab <sup>12</sup> 2

Most of the Jana inscriptions from Mathura are from the mond known as Kankāli Tīla, about half-a-mile due south from the Katrā, which is situated just one mile to the westward of the old fort of Mathura. The Kankāli mound scems to have been a very extensive one, the number of statues of all sizes, from the colossal downwards, which it has yielded has scarcely been surpassed by the prolific returns of Buddhist sculpture from the Jail mound. There seems to have been two magnificent temples where the mound rises at present. Most of the inscriptions are incised on pedestals or bases of naked Jinas either scated or standing, and some of which form a quadruple or a four-faced image called Caturmukha. Chronologically the earliest inscription, according to Dr Buhler, is the following one

# समनम माहरिक्तास चातिवासिम वज्ञीपुत्रस मावकाम (स्रावकास) उत्तरदासक[ा]स पासादोतोरन ॥

"An ornamental arch for the temple (the gift) of the layhearer Utaradāsaka (Uttaradāsaka), son of the Vachî (Vātsi mother and) disciple of the ascetic Māharkhita (Māgharakshita)." <sup>4</sup>

Because of exceedingly archaic characters and other linguistic peculiarities the learned scholar feels that it may be assigned to the middle of the second century B C <sup>5</sup> Next in age come the two inscriptions that are connected with the Satraps of Mathura. Of

<sup>3</sup> Cunningham, A S I, 111, pp 38-39

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Buddhistical inscriptions at Mathura also are similar to the Jaina inscriptions in their style and contents. Cf. Dawson, J.R.A.S. (New Scries), v., p. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> (f. kbd², p. 46. "The Kankali Tila has been prolific both in sculptures and inscriptions, all of which are pure Jaina monuments. On the upper level stands a large Jaina temple deducated to Jaimbi Schmi an annual fair is held at this place "--lbid, p. 19. This temple is near the Chaurisi mounds, which is the seat of another Jain as exhabitisment (f. lbid, xbi, p. 112.

<sup>4</sup> Bühler, E J , 11 Ins No I, pp. 198-199

<sup>\*</sup> Ibid , p 195

these the first one is complete, while the other merely mentions some Kshatrapa Mahārāja whose name begin, with "Ma"1 The former is dated in the year 42 of the Lord, the Mahākshatrapa Sodāsa, in the second month of winter, and refers to a votive tablet that was set up by some female Āmohini 2 It is not clear what cra is made use of in this inscription

However, the existence of this Mahakshatrapa Sodasa was first made known by Cunningham, who found another inscription in that king's name in the Kankali Tila 3 On the evidence of his coms, which resemble those of Azes, the learned archaelogist placed Sodasa about 80-57 BC, and conjectured that he was a son of Rajubula or Ranjubula, another Satrap of Mathura This conjecture is also confirmed by the Mathura Lion capital, which mentions Sodasa as a Chatrava (Satrap) and as the son of Maha hatrava Rajūla (Ranjubula) 5 To quote Professor Rapson "The Great Satrar Rājūla, whose name appears as Rājuvula in other inscriptions, is unquestionably the Ranjubila who, both as Satrap and as great Satrap, struck coins in imitation of those of Strato I and Strato II, the last of the Yayana kings to reign in the E Puniab , and he was the father of Sodasa, in whose reign as Satrap the monument was erected Subsequently Sodasa himself appears as great Satrap in the Amohini votive tablet at Mathura, which is dated in the second month of winter of the year 42 "6

As to the cia of the inscription, opinion is divided', but, looking to the way in which the date is recorded, it seems highly probable that an Indian era must have been used 8 If this is granted, as seems likely, it is the era of Vikrama (57 B c'), and the inscription is dated in 16-15 B c Dr Konow also adduces good grounds for believing that Sodäsa dated his inscription in the Vikrama era 8 "So far as I can see," observes the learned scholar,

2 (f shid, Ins. II, p. 199

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Buhler, E I, 11, Ins. No. III, p. 199

Cf Cunningham, op cit, p 30, Ins No I

<sup>4</sup> Cf abad, pp 40-41 'Rafijubula, Rājuvula or Rājūla is known from inscriptions as the las come. An inscription of Brāhnit characters at Mora near Mathura "alls him Mahākhātrapa But the Grick legend on sorie of his coint describes him as 'King of Kings, the Saviour,' showing that he probably declared his independence "—Raychaudhura, op ct., p 28a.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>4</sup> Kapson, CHI, 1, p 575

<sup>2</sup> Cf Raychaudhuri, op cit pp 283 ff , Smith, op cit , p 241, n 1

<sup>\*</sup> Cf Rapson, op cit, pp 575 576

Cf Konow, E I , xiv , pp 189-141

"we have a distinct indication that the dating according to three seasons, each comprising four months, was later on considered as a characteristic feature of the Vikiama era. It is well known that in the oldest inscriptions which give name to this era it is designated as a Malava reckoning. In two of the most ancient instances of its use—in the Mandasor inscription of the time of Naravaiman and in the Mandasor inscription of the time of Kumaragupta I—the season is expressly mentioned. I think we are forced to the conclusion that Sodāsa dated his inscription in the Vikrama era, and that the method of dating used in that reckoning was adopted by Kanishka and his successors in such records as were destined for India proper, because it was the national North-Indian way of dating." "I

After these two Satrapa inscriptions follow a few more which have been grouped under the name "Archau," and which in the opinion of Buhler belong to the period before Kanishka 2 Of these the following one needs particular mention

'Adoration to the Arhat Vardhamāna! A tablet of homage was set up by Sivamitrā (of) the Kausika (family), (wife) of Gotiputra (Guptiputra), a black seipent for the Pothayas and Sakas "2"

According to Dr Buhler both Gotiputra and Kosika Sivamitra were of noble or 103al descent, and the expression "Gotiputra, a black serpent for the Pothayas and Sakas," points also to his belonging to the warrior tribe "The wars to which it alludes," observes the learned scholar, "may have occurred either before the Seythians conquered Mathua—1e before the time of Kanishka—or when their domination had passed away. The letters of the inscriptions, which are particularly old-fashioned and may belong to the first century BC, speak in favour of the first alternative. If the inscription was incised before the Seythian conquest, it also furnishes valuable testimony for the antiquity of the Jaina temple in which it was found "4".

The next in age to these follows a group consisting of dated inscriptions which explicitly mention Kanislika, Huvishka and Vāsudeva There are other dated ones that are taken to belong to their period, although they do not name any of these Kushāna monarchs "The next group, Nos XI-XXIV," observes Dr Buhler,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Konow, E I, xiv, pp 139, 141 <sup>1</sup> Buhler, E I, ii, Ins. Nos. IV-X, p. 196

<sup>\*</sup> Ibid , Ins No XXIII, p 396

<sup>4</sup> Ibid , p 894

"consists of the dated inscriptions which in my opinion belong to the time of Kanishka, Huvishka and Vasudeva Not one shows the name of a king. Nevertheless, I believe that nobody, who carefully compares them with the dated documents, mentioning the three kings, will come to a different conclusion "1

These dated Kushāna inscriptions range within the well-known limits from Samvat 4 to Samvat 98.2 It is not possible to exactly lay down whether the mode of reckoning made use of in these inscriptions is the Samuat era of the Great Vikrama or some other "The chronology of this period has been one of the most perplexing problems in the whole of Indian history; and the problem can scarcely be said to be solved positively even nowthat is to say, it has not yet been placed beyond all possibility of doubt "3 There is a lot of difference of opinion about the crucial point of the Kushana chronology 4 All the same, along with several scholars of eminence and repute, we feel that the era made use of in these inscriptions is the one known as the Saka era, commencing AD 785

One of the inscriptions on a Jaina pedestal at Kankālī mound runs as follows

"Sıddham Mahārājasya Kanishkasya Sami atsara navame Dwase 5," etc 6

No doubt as in the Sodasa and other Kushana inscriptions, and "as characteristic of the old Vikrama-Malava era," 7 we find here also the ancient Indian way of dating, with mention of the season, the number of the month within the season, and the day of the month, but this does not mean that the mode of reckoning adopted by the Kushanas under no circumstances can be connected with the Saka era. On the other hand there is nothing impossible if what is characteristic of the old Vikrama-Malava era were adopted

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buhler, E I , 11 , p 196

<sup>2</sup> Cf ibid , Cunningham, op cit , p 14

Rapson, op cit, p 583

<sup>4</sup> For the various theories of Kanishka's date see Raychaudhuii, op cut, pp 295 ff " According to Fergusson, Oldenberg, Thomas, Banery, Rapson, and many other scholars, Kanishka was the founder of the reckoning commencing a D 78, which came to be known as the Saka cra "—Ibid, p 297 (f Hoernle Urdsaga Dasão, Int, p xi There is great difference of opinion as to who was the real founder of the Saka era, though this much is certain—that it must have been some foreign ruler who founded it As Pandit Ojha remarks, it is not possible to lay down anything for certain regarding the person behind this era Cf Ojha, Palaography of India, pp 172 173 (2nd ed )
Cunningham, op cit, Ins No IV, Plate XIII, p 31

<sup>7</sup> Konow, op cit, p 141

by Kanishka and his successors in their Brāhmī records, and this conjecture gains ground when we know that one of the Kushanas is named Vasudeva, which is a purely Indian name.1

Moreover, the adoption of the Vikrama era in connection with the Kushanas also makes it difficult to adjust their position as the successors of the Mathura Satrans This becomes more so when we know that under Kanishka's dynasty Mathura formed part of one and the same empire 2 Finally, "the evidence obtained by Sir John Marshall from his excavations of the ancient sites of Takshasila proves conclusively that the period of Kanishka's reign must have been somewhere about the end of the first century A D . and a comparison of this evidence with the statements of Chinese historians and with the dates supplied by inscriptions makes it seem almost certain that Kanishka was the founder of the wellknown era which began in 78 A D " 3 Thus the period concerning the Kushana inscriptions, which range within the limit from Samvat 4 to Samuat 98, may be approximately laid down as A.D. 82-176

Of the Kushana inscriptions two are to be particularly noticed, and of the two the following one is of great importance with respect to the history of the Jama sect

"The year 79, the fourth (month of the) rainy-season, the twentieth day -on that (date, specified as) above, -the image, the gift of the female lay-disciple Dina (Datta), wife of was set up at the Vody 1 Stupa, built by the Gods " 4

From this inscription we learn that an ancient Jaina Stuna existed in Mathura which, as Buhler rightly remarks, in A D 157 (Saka 79) was considered to have been built by the gods-1e was so ancient that its real origin had been completely forgotten.5 The importance of the other lies masmuch as the history of the Kushana kings is concerned. It gives us the name of the "Mahārāja Devaputra Huksha (Hushka or Huvishka)," 6 whence we have the "certainty that the name Hushka, which the Rangtaranging has preserved and which still survives in the name of the Kashmirian village Ushkar—Hushkapura—was actually used in ancient times for Huvishaka "7

<sup>1 (</sup>f Cunningham, op cit, p 41 ! (f Raychaudhuri, op cit, p 281

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapson, op cit, p 588 Bühler, op cet, Ins No XX, p 204

Ibid , p 198 Cf Charpentier, op cit , p 167.
 Bühler, op cit , Ins No XXVI, p 206

<sup>1</sup> Ibid , p 198

Next in age to the Kushana inscriptions come some three others which, in the opinion of Dr Buhler, belong to the Gunta period. and another inscription which clearly belongs to the eleventh century A D 2 Mathura would thus seem to have been popularly frequented as a religious site for a period extending continuously over more than a thousand years 3 Opinions about the Gupta inscriptions we reserve meanwhile till the next chapter. For the present, having dwelt mainly on the political bearing of all these Jama inscriptions, we shall see if they are equally great for the history of the Jama church. Their importance in this respect hes in two ways first, from the standpoint of particular aspects of James or the history of the Jama church, and secondly, from their general importance in connection with the history of the northern Jamas

Taking the first we find that some such points as the dedication of certain inscriptions to Tirthankaras other than the last one, and the reference to more than one Arhat in the body of the inscriptions. have been already referred to by us in connection with the problem of the historicity of Parsva and his predecessors. Furthermore, as seen before, some of the records end as follows "May it be for the welfare and happiness of all creatures," and we have referred to this while considering the Jama ideal of Ahimsa or non-violence Besides these few points that are already dealt with by us a point of very great importance in connection with the Mathura inscriptions is their mentioning several female ascetics, and their showing that these persons developed a very considerable activity 4. There can be no doubt that Aryya-Sangamika and Aryya-Vasula in the following inscription are nuns अर्थमह्मिक्य जिल्लीनिन अर्थ्यमहत्ये निवेतने

, etc ("At the request of the venerable Vasula, the female pupil of the venerable Sangamikā "), etc 5 This follows from their title Aryya ("The venerable"), their being called Sisini or Sisini ("female disciples"), and from the statement that the gifts were made at, or by, their Nurvartana, their request or advice With so much certainty gained, it is not difficult to recognise that the Mathura documents point to the existence of female ascetics among the Jamas of Mathura Thus the Svetambara Caturendha

Buhler, op cit, Ins Nos XXXVIII-XL, p 198
 Ibid, Ins No XLI, p 198

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Growse, IA, vi. p. 219 <sup>4</sup> Cf Buhler, EI, i. Ins. Nos. II, V, VII, XII, XIV, etc., pp. 382, 384-386, 388-389 Ibid , Ins No II, p 382

Samgha, the community consisting of monks, nuns, lay-brothers and lay-sisters, can be traced as far back as the beginning of the Christian era, and this is further confirmed by a Jaina inscription found by Cunningham on a broken slab at Mathura which reads Caturvaria Samgha<sup>2</sup>

In connection with this fact of the existence of nuns it is worthy of note that only in one case we find a nun who appears as adviser of a layman. Here the venerable Kumāramitrā induces Kumārabhati, her son during her worldly life, to dedicate an image of Vardhamāna. In all the other inscriptions we find that the nuns cashorted female lay-members of the Samgha to make their donations. Whether Kumāramitrā joined the order after the death of her husband or along with him we cannot positively say, because both the alternatives are equally possible. It may even be this—that she might have done so alone with the consent of her husband during his lifetime. Bushler takes her to be a widow, and remarks. "It agrees with this that in modern times, too, the order of Jaina nuns mostly consists of widows, ... who, according to the custom of most castes, cannot be married, and are got rid of in a convenient manner by being made to take the tonsure."

As to the number of Kulas and Sākhās appearing in the Mathura inscriptions suffice it to say that they furnish some well-preserved names which can be rightly identified with those appearing in the traditional literature of the Jainas. Of these divisions of the Jaina community it seems that the adherents of the Kottiya-Kotika Gana must have been more numerous in Mathura than those of the other school. In the words of Dr Buhler. It deserves to be noted that it is the only Gana whose name survived in the fourteenth century a down the spread age, as well as the great age.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It is a characteristic Jama doctrine that the Srāvakas and Srāvakās form part of the Samgha — On this point the Jamas differ very markedly from the Buddhists

<sup>2</sup> Our transhteration of the said inscription is as follows: नमा अरहंताने नमा तिह्याने में हैर मू हिए । दिवास नेहारा वारिकांच होता ति inscription is not clear Some vowel-marks and letters cannot be accurately deciphered. However the date portion and the portion referring to the donation are more or less legible. It is dated in the year 62, and seems to talk of a will, possibly for the "graffel" congregation. The donor looks like some female pupil (त्रिया). For the macription see Cunningham, A 5 I , xx, I is No VI, Plate X III C [Fuhlkr, op or i. p. 380]

<sup>3 (</sup>f thid Ins No VII pp 385 386, thid, p 380

<sup>4</sup> Cf Burgess, I A , xm , p 278

Buhler, op cit, p 380

<sup>6 (</sup>f ibid, pp 378-379

of its ramifications, the Brahmadasika family, the Uccenagari 1 branch and the Srigrha district community, is attested by our No IV The latest possible date of this inscription is Samuat 59. or A.D. 128-129 The preacher then living, the venerable Siha. enumerates four spiritual ancestors, the first among whom must have flourished about the beginning of our era The Gana was, as we learn, much divided at that early period, and this fact speaks in favour of the statement of the tradition which places its origin about the year 250 B C " 2

The language of the inscriptions is a mixed dialect, consisting partly of Prakrt and partly of Sanskrit words and forms However, some of the inscriptions are said to be recorded in pure Prakrt of the Pali type. As seen before, they show exceedingly archaic characters, and merely on this ground they are taken to be as old as the second and first century BC Certain inscriptions of Sir A Cunningham's collection show the Jama Praket and Maharashtri forms Pūrvvāye or Pūrvvaye 3 It is not possible to say for certain what influenced the language of these documents unless we know exactly the character of the vernacular of Central India used in the first and second centuries a D. However it seems, as Dr Buhler observes, "to have been in some points more similar to the Jama Prakrt and the Maharashtri than to the Pali and to the language of Asoka's edicts and of the older Andhra inscriptions." 4

As regards the origin of this mixed dialect, with Dr Bhandarkar 5 and others the learned scholar remarks that "it is the result of halfeducated people trying to express themselves in Sanskrit, of which they possessed an insufficient knowledge and which they were not in the habit of using largely All the Jaina inscriptions from Mathura were no doubt composed by the monks, who acted as the spiritual directors of the laymen, or by their pupils. Though no inscription has been found in which the author is named, the above inference is warranted by the fact that numerous later documents of the same character contain the names of Yatis who are said to have

<sup>1</sup> This geographical name seems to be identical with the fort of Unchanagara, which belongs to the modern town of Bulandshahr, in the north-western provinces Cf Cunningham, ASI, xiv, p 147

<sup>\*\*</sup> Buller, op ct., p. 376-380 Cf Klatt, op ct., I.A., xi., p. 246 The schools connected with the Koftyu Gana offer no dilliculty, as they agree with the corresponding names of the Kalpa-Sūra Cf Jacobs, Kalpa-Sūra, p. 82

\*\*Cumningham, A S I., vi., Ins. Nos. II, III, YII and XI, pp. 80-83

Buhler, op cit , p 376 Cf Bhandarkar, IA, MI, p 141

composed them or to have written them. The Yatis in the first and second centuries no doubt, just as now, for their sermons and the exposition of their scriptures, used the vernacular of the day, and their scriptures were certainly written in Präkit. It was a matter of course that their attempts to write in Sanskrit were not very successful. This theory receives the strongest support from the fact that the character and the number of the corruptions vary almost in every document, and from various single sentences, such as väcakasya aryya—Baladinasya šishyo aryya—Mātridināh tasiya mirvvaritanā, which latter reads like a piece from a stupid schoolboy's exercise".

As to the general importance of the Mathura inscriptions in connection with the history of Jamism in North India there can be no denying the fact that they afford most unequivocal evidence of the flourishing state of the Jama religion during the period of Indo-Scythian rule, both before and after the Christian era. They tell us about a wide-pread and firmly established Jama community, strongly supported by pious lay-devotees, and very zealous in the consecration and worship of images and shrines dedicated to Mahavira and his predecessors. After the Hathigumphā inscription of Khāravela the Kankāli mound at Mathura has now given us the most complete and satisfactory testimony that the Jama religion, even before the beginning of the Christian era, must have been in a condition almost as rich and flourishing as that of Buddha.

1 Buhler, op ctt. p 377

### CHAPTER VI

## State of James m during the Gupta Period

THE Mathura inscriptions bring us more or less to the end of the Kushanas Tradition, monuments and inscriptions of this time prove that their sway extended all over North-Western India, probably as far south as the Vindhyas, as well as all over the remote regions beyond the Pamir passes. There are grounds also for the belief that from the time of Kanishka to the reign of Vāsudeva the Kushāna rule extended over Bihar 1 This paramount power in North India scems to have come to an end after the death of Vasudeva, the last Kushana king who continued to hold extensive territories in India

"It is evident," observes Smith, "that the Kushan power must have been decadent during the latter part of the long reign of Vasudeva, and apparently before its close, or immediately after that event, the vast empire of Kanishka obeyed the usual law governing Oriental monarchies and broke up into fragments, having enjoyed a brief period of splendid unity. Probably numerous Rajas asserted then independence and formed a number of shortlived states, but historical material for the third century is so completely lacking that it is impossible to say what or how many those states were "2

Nothing definite is recorded concerning the dynasties of Northern India, excluding the Punjab, during the third century and the early part of the fourth. The period between the extinction of the Kushanas and the rise of the Imperial Gupta dynasty, nearly a century later, is one of the darkest in the whole of Indian history 3 However, with the rise of the Guptas the veil of oblivion is lifted and the history of India regains unity and interest

With the advent of the Guptas Magadha again came to the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Smith, op cit, pp 274, 276, Javaswal, J.B O R S, vi, p 22

<sup>\*</sup> Smith, op cit, pp 288, 200

\* "The period evidently was one of extreme confusion, associated with foreign invasions from the north-west, which is reflected in the muddled statements of the Puranas concerning the Abhīras, Gardabbilas, Śakas, Yavanas, Bāhīlkas and other outstanding dynasties named as the successors of the Andhras "-Ibid n 290

#### STATE OF JAINISM DURING THE GUPTA PERIOD

forefront "Twice in history did it establish a great empire—the Maurya Empire in the fourth and third centuries B C, and the Gupta Empire in the fourth and fifth centuries AD" 1 The extent of the Gupta Empire was by far the greatest that had been seen in India since the days of ASoka, six centuries before—It comprised all the most populous and fertile countries of North India. It extended from the Brahmaputra on the east to the Jamuna and Chambal on the west, and from the foot of the Himalayas on the north to the Naimada on the south—Beyond these wide limits the frontier kingdoms of Assam and the Gangetic delta, as well as those on the routhern slopes of the Himalayas, and the free tribes of Rajputana and Malwa, were attached to the empire by bond of subordinate alliance, whilst almost all the kingdoms of the south had been overrun by the emperor's armies and compelled to acknowledge his irresistible might?

As to the state of religion during the Gupta period this much is certain, that officially the kings of this dynasty were Brahmanical Hindus, with special devotion to Vishnu, but followed the usual practice of ancient India in looking with a favourable eye on all varieties of Indian religion. Buddhism and Jainism, though by no means favoured religions, were allowed to continue. The inference scems to be one of non-interference, a universal toleration, with special preference for Vaishnavism. For instance Candragupta Vikiamaditya or Candragupta II, the fifth in the Gupta list, "although tolerant of Buddhism and Jainism, was himself an orthodox Hindu, specially devoted to the cult of Vishnu."

Besides this electic spirit of the Guptas, as seen before, we have from the Mathura inscriptions the epigraphic evidence of their sympathy towards the Jainas Of these Jaina records three in the opinion of Dr Buhler belong to the Gupta period <sup>5</sup> This is of course indisputable with the following one, which is incised on the base of a large sitting Jina, and which is dated in the reign of Kuniāragupta

"Success! In the year 113, in the victorious reign of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapson, op cst, p 310 <sup>2</sup> Cf Smrth, op cst, p 303

<sup>1 &#</sup>x27;The Mānsatra seems, therefore, to point to the Gupta period , the custence of an empire comprising the whole of India , the popularity of the Brahmanical religion with predilection for the Vishiu cult and non-interference and toleration of Buddhism and Janism "—Achiarya, Indian Architecture according to Mānusāra Salanadāstra, D 194

<sup>4</sup> Smith, op cit, p 309

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf Buhler, E I, 11, Ins Nos. XXXVIII-XL, p 198

supreme lord and supreme king of great kings, the illustrious Kumāragupta, on the twentieth day (of the winter-month Kārtūka)—on that (date, specified as) above an image was set up by Sāmādhyā (Syāmādhyā), daughter of Bhattūbhava (and) house-wife of the ferry-man (?) Grahamittrapālia, who had ieceived the command (to make the dedication) from Datilācāyya (Datilācārya) out of the Kottīva Gana (and) the Vidvādharī-Sākhā 11

With regard to the other two inscriptions, one of them is not in good condition, and so no continuous translation is possible It apparently records the building or restoration of a temple <sup>2</sup> The other one, however, on palæographical grounds has been considered by Buhler to belong to the Gupta period The said inscription, which is incised on the base of a small statue, runs as follows.

"In the fifty-seventh, 57, year, in the third month of winter, on the thirteenth day, on the (date specified) as above "3

To quote the learned scholar "The shape of the letters, and especially the peculiar method of marking the long and short—ie by turning the former to the right of the consonant and the latter to the left—makes it, I think, impossible to assign No XXXVIII to an earlier period "4"

As to the exact period of the above two inscriptions, dated in the years 113 and 57 of the Gupta period, we shall have to refer to the era founded by the Guptas. From the words "Guptakāla," "Guptavarsha," etc., which were found in the Gupta epigraphical and other records, it appears that this cra must have been started by some king of the Gupta dynasty. No recorded evidence has been available up till now for this, but from Samudragupta's inscription at Allahabad we find that Candragupta I, who was his predecessor, is the first Gupta king who calls himself "Mahārājādhirāja". His preaceessors, both Gupta and Ghatotkaca, are entitled simply as "Mahārāja". This, combined with the inscriptional records of the period of Candragupta II, the successor of Samudragupta, of

- Bühler, E I , 11 , Ins No XXXIX, pp 210-211
- 2 Ibid , Ins No XL, p 211
- 8 Ibid , Ins No XXXVIII, p 210

"Who (Samudragupta) was a mortal only in celebrating the rites of the observances of mankind, (but was otherwise) a god, dwelling on the earth—who was son of the son's

<sup>4</sup> Ibid, p. 198 This is Mr Growe's No V (IA, vi, p. 219) Speaking about it the amend acholar observes "If the date is really the year 57 of the same era as that employed in the inscriptions of Kanishka and Huvishka, it is the earliest unmistakely Janan figure yet found in this neighbourhood I cannot, however, believe but that it is comparatively modern "-Growse op et p. 218

### STATE OF JAINISM DURING THE GUPTA PERIOD

the Gupta era 82 to  $93,^1$  made it possible for the scholar-world to put down the starting-point of the Gupta era from Candragupta I

"His political importance," observes Smith, "was sufficient to warrant him in establishing, after the Oriental manner, a new era dating from his formal consecration or coronation, when he was proclaimed as heir to the Imperial power associated by venerable tradition with the possession of Pataliputra. The first year of the Gupta era, which continued in use for several centuries, and in countries widely separated, ran from February 26, a.D. 820, to March 13, 321, of which dates the former may be taken as that of the coronation of Cardragupta I."<sup>2</sup>

This year, A D 319-320, as the date of the beginning of the Gupta period has been based on Alberuni's statement that the Gupta era was posterior to the Saka era by 241 years, or, in other words, the Gupta era begins with A D 319-320 3 This statement of the Arabic traveller has been found correct, 4 and, according to Fleet, the Mandasor inscription confirms this conclusion 5

Thus, taking a D 319 as the beginning of the Gupta era. we find that the two Mathura inscriptions of the year 57 and 118 of the Gupta period will fall in a D 386 and 482 respectively. According to the accepted chronology of the Gupta dynasty the first would fall in the reign of Candragupta II, and the other, in confirmation of what is laid down in the inscription itself, in the reign of Kumäragupta I a Sa seen before, the earliest inscriptional

son of the Mahārāja, the illustrious Gupta, who was the son's son of the Mahārāja, the illustrious Ghatotkaca, who was the son of the Mahārājaāhirāja, the glorious (andragupta I," etc.—Fleet, C II, in . Ins No I, pp 15-16 Cf Ojha, op ctt, p 174 Cf Smith, I 4, xxxi, p 265, Ojha, op and loc ctt

<sup>1</sup> Cf Smith, I 4, NNI, p 265, Olha, op and toc cit <sup>2</sup> Smith, Early History of India, p 298 Cf Olha, op cit, p 175, Barnett.

\* Smith, Early History of India, p 298 Cf Ojha, op cit, p 175, Barnett, Antiquities of India, p 46

<sup>2</sup> "As regards the Gupdakdia, people say that the Guptas were wecked, powerful people, and that when they ceased to east this date was used as the epoch of an era. It seems that Yalabha was the last of them, because the epoch of the era of the Guptas falls, like that of the Valabha era, 241 years later than the Sakakdia"—Sachau, Alberum's India, n, p. 7

4 "I have shown, so far, that the early Gupta dates and, with them, any others that can be proved to the same uniform series, are to be preferred to the epoch of a D 819-820, or thereabouts, brought to notice by Alberum and substantiated by the Versiwal inscription of Vallabhi-samvat 945 "—Flect, op cit, Int., p. 80 Cf Dutt, Ancent India, p. 50, Bhandarkar, A Perp into the Early History of India, p. 48 For a detailed discussion about the Gupta era see Flect, op cit, Int., p. 16 ff bf find, Int., p. 23

• Cf Smith, IA, xxxx, pp 265-266 Candragupta's rule extended from c A.D 880 to c AD 412, and that of Kumäragupta from c AD 413 to c AD 455 Cf that, Smith, Early Hustory of India, pp 345-346. Bhandarkar, op cit, pp 48-49, Barnett, op cit, pp 47-48

records of the Guptas begin from the year 82, and hence Dr Buhler has rightly remarked, about the one which we have put down in the reign of Candragupta II, that if his conjecture about it were accepted, "its date, the year 57, is the earliest Gupta date yet found".

Besides these two Mathura inscriptions there are two more Jama records connected with the Guptas The first in chronological order is the Udayagiii cave inscription, which refers to the period of the early Gupta kings, and not to the reign of any particular sovereign. The recorded date, however, shows that it also belongs to the time of Kumaragupta I It is dated, in words, in the year one hundred and six (A D 425-426), on the fifth solar day of the dark fortnight of the month of Kartika 2 That it is a Jama inscription is clear from the following translation of a part of the inscription "He is e Samkara, whose name occurs in the 6th line) who has conquered the enemies (of religion), (and) is possessed of tranquillity and self-command, caused (and set up) in the mouth of (this) cave, this image of a Jina, richly endowed with (the embellishments of) the expanded hoods of a snake and an attendant female divinity, (and) having the name of Paisya, the best of Jinas He is, indeed, the disciple of the Saint, the Acarua Gosarman

Thus the object of the Udavagari cave inscription is to accord the installation of an image of the Tirthankara Parkya or Parkyanatha at the mouth of the cave. The other inscription, mentioned above, is the Kahaum<sup>4</sup> Stone Pillar Inscription of Skandagupta I, the successor of Kumaragupta I<sup>5</sup>. The grey-sandstone column on which the inscription is, stands at a short distance to the north of Kahaum village. The inscription itself ictus to the reign of the early Gupta king. Skandagupta—It is dated, in words, in the year one hundred and forty-one (A.D. 460-461), and in the month of Jyeshtha.<sup>6</sup>—The object of the inscription is clear from the following passage of the record itself:

<sup>1</sup> Buhler, op and loc cit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Fleet, op cut Ins No LAI, p 258

<sup>1</sup> Ibid , p 259 Cf Hultzsch, I A , xi , p 310

<sup>4</sup> haháum or Kaháwam, the ancient Kakubha or Kakubhagatima of this inscription, is a village about five miles to the west by south of Salampur-Majhaull, the chief town of the Salampur Mah di Pargana in Deonyã or Dewaryā Taheil or subdivision of the Gorakhpur district in the north-west provinces "—Fleet, on cit, p. 66 G/Bagwandia Indiqui f t v, p. 125

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf Smith op cit, p 346 He is said to have succeeded Kumārāgupta I in c A D 455 Cf ibid, Barnett, op cit, p 48

<sup>6 (</sup>f Fleet, op cat, Ins No XV, p 66, Bhagwanlal Indray, op and loc cat

#### STATE OF JAINISM DURING THE CUPTA PERIOD

"He (s.e. Madra, whose name occurs in the 8th line of the inscription), being alarmed when he observed the whole of this world (to be ever) passing through a succession of changes, acquired for himself a large mass of religious merit (and by him). - having set up for the sake of final beatitude (and) for the welfare of (all) existing beings, five excellent (images 1), made of stone, (of) those who led the way in the path of the Arhats who practise religious observances,-there was then planted in the ground this most beautiful pillar of stone, which resembles the tip of the summit of the best of mountains, (and) which confers fame (upon him) "2

Thus the Kahaum inscription records that a certain Madra set up five stone images of Adikartris or Tirthankaras, and this is testified by the sculptures of the column itself. Of these the most important are the five naked standing figures, which, according to Dr Bhagwanlal Indran, represent the five favourite Tirthankaras of the Jamas - Admatha, Santinatha, Neminatha, Parsva, and Mahāvīra 3

Besides these epigraphical evidences of the relations between the Guptas and the Jamas, thanks are due to Muni Jinavijava 4 that his learned exposition of the Kuvalayamālā 5 throws a lot of light on the history of the Jamas during the Gupta period. Udvotanasuri. the learned author of this piece of the Katha Sahitua of the James. introduces himself in the body of the book in a manner which is really characteristic of the times in which the great Suri lived and had his being We are told that this interesting Prakrt Katha was finished in the year 700 of the Saka era-ie in A D 779 6 This is the age in which we find innumerable immortal works, where very often

1 Fleet. op cit, p 68, Bhagwanlal Indrau, op cit, p 126.

etc Dr Indrau has translated it as follows "Having टिकॉन प्रभेन्टास्यापयाचा five chief Adikartris (Tirthankaras) in the path of the ascetic Arhats" established -I.A., x , p 126. To this the learned scholar makes a note as follows "Adikartri-'Originators,' the first who lead in the path, but usually applied to the Tirthankaras See Kalpa-Sutra, Sakrastava नमोन्यशं समग्रस भगवची महावीरसा परनित्ययस्य Sanskrit trans ननोस्तु जनवाय भगवते नहावीरायादिकवें चरनतीर्धकराय "--Ibid . p 126. n 16

Ibid , p 126 Cf Fleet, op cut , p 66

4 Jinavijeva, J S S , m , pp 169 ff

This is a piece of the narrative literature of the Jamas of the eighth century A D It was completed in Jabalipura, situated at present in Marwar, though at one time it was considered to be a part of Gujarat

सगकाले वोलीके वरिसाक सश्रीह सम्राह गर्शहं ।

रगदिखेक्कोहि रहवा अवरसहवेलार ॥

the writers have not even cared to give their names However, the Kuvalayamālā, with the historical sense rightly ingrained in it, gives us more or less an exact picture of the period and the surroundings in which this work was composed, and the lineage of the great Suri who brought it into existence The following are the first few of the important introductory verses that have come down to us 1

- (१) स्वत्य पहर्देशिका होस्कि पहा होरिया सेय देस हि । तत्पत्य पहं सामेस उत्तरायहं बहनसाइरसं ॥
- (२) सङ्गटिचचाहसोहा विचित्रचक्रमलाग्रसा विमलटेहा । तत्वित्व तलिहरक्का सरिका कह चंटभाव कि
- (६) तीरिम्म तीय पवडा महत्या साम रयसमोडिका । जन्यन्यि हिए भूजा पृह्दं सिरिहोरराएख ॥
- (ह) तसा गरू इरिज्यो चायरिको चासि गवर्वसाची। तीय सायरीय टिक्को केस सिवेको तर्हि काले ॥
- (भ) तस्स वि सिस्सो पयडो महाकई टेवडचरामी कि । 2

The substance of these verses is as follows "In the world there are two paths and only two countries (Dakshinapatha and Uttarāpatha), which are widely known Of these Uttarāpatha is considered to be a country full of scholars In that country flows the River Candrabhaga, appearing as if she were the sweetheart of the ocean On the bank of that river is situated the well-known prosperous town of Pavvaivā It is when he was here that Śritoraraya enjoyed his authority over the earth Acarya Harigupta, who was born of the Gupta dynasty, was the Guru of this king, and at that time be was practically residing there. Devagupta who was a great poet, became the pupil of this Acarua"

These introductory verses of Udyotanasūri are of equal im-

[तसः] बहुबलाकुमलो सिद्धानावियागाची वहै दक्सो। भायरिय टेवगन्नो न[स्स]जावि विजारर किन्नी ॥ -Ibid

I Jinavijava informs us that only two manuscript copies of Kucalayamālā are available at present-one in the Government collection at Poona and the other in the Jama Bhandara at Jesalmer Both copies differ from each other in minor points as well as in points of great historical importance. The learned scholar ascribes these differences to the author himself, and believes that in both the texts they come down from the original sources themselves (f ibid, p 175

<sup>2</sup> Cf 1bid, p 177 In the Poons manuscript the first two verses are not to be found. it begins with the third verse, and the opening portion completely differs from that of the Jesalmer manuscript , it is as follows अतिव पयहा पुरी । For तोररायण in the Poona manuscript we find कोरकावेख For the first half of the fifth verse we find the following whole verse in the Poona copy

#### STATE OF JAINISM DURING THE GUPTA PERIOD

portance both from the standpoint of the Jama community in the north and of Indian history in general The King Toramana, or Torarava, referred to in the third strophe, is none else but the powerful leader of the Hunas, who is known to have led the Huna hordes which had burst through the north-western passes and spread in a destructive flood all over Northern India. There is no historical fallacy committed in taking this Toraraya for the Huna chieftain Toiamana, because there is only one प्राचीभोका Toramana -ic Toramana enjoying the sovereignty of this earth-in all Indian history He seems to be one of the very important figures of his time, because, as just remarked, it was he who was at the back of the Huna invasion and the consequent break-up of the Gupta Empire Leaving Central Asia he and his followers poured into India, and having conquered the Punjab and Delhi came down as far inland as the country of Malwa in Central India To quote Vincent Smith "The leader in this invasion of India, which, no doubt, continued for years, was a chieftain named Toramana, who is known to have been established as ruler of Malwa in Central India prior to A p 500. He assumed the style and titles of an Indian 'sovereign of Māhārājas', and Bhānugupta, as well as the king of Vallabhi and many other local princes, must have been his tributaries "2

Naturally this Hūnādhipati, the leader of the Āryans of Central Asia, must have brought about a great revolution in the political, religious and social conditions of India No doubt the period of his domination was rather short, but when he died—in the first decade of the sixth century a D—the Indian kingdom which he had acquired was consolidated sufficiently to pass to his son and successor, Mahāvīra Mihirakula 3 Anyhow it is not yet known for certain to antiquarians what was his capital From various sources we know this much—that Sākala, the modern Sialkot in the Punjab, was the metropolis of his successor, Mihirakula 4 However, according to the Kuwalayamālā tradition, Toramāna's headquarters was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Hūnas were a tribe of Āryans in Central Asia. They shattered the Gupta Empire, and dominated a large part of it for a short period. The dominion of the Hūnas did not long survive the defeat and death of Mihrakula, the son and successor of Toramāna, and this can be put down approximately in the middle of the sixth century A by For further information about the Hūnas six e Ojha, History of Rapputana, 1, pp. 53 ff. . 128 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Smith, op cit, p 335 Cf Barnett, op cit, p 49 <sup>3</sup> Cf Smith, op and loc cit, Ojha, op cit, p 128

<sup>4</sup> Cf Smith, op and loc cit, Olha, op cit, p 120, Barnett, op cit, p 50

Pavvaıyā, situated on the bank of the River Candrabhāgā, now known to us as the Chenab

It is really difficult to identify this Pavvaiyā—having in Sanskrit some such form as Pārvatikā or Pārvati—with any definite place in the map of Nor.hern India Nevertheless, from Yuan Chrangi? Travels in India we get to know that from Mou-lo-San-pu-lu—ie Multan—the pilgrim went north-east about 700 li to Po-fa-to country.¹ "The Po-fa-to of this passage," observes Watters, "is supposed to be for Po-la-fa-to—that is, Parvata "² Can we infer from this that Parvata of the Chinese traveller may be Pavvaiyā, the capital of Toramāna ' However, there is no one opinion about this in the scholar-world 's Suffice it to say for our purpose that, according to the Jainas, the capital of Toramāna was Pavvaiyā, and that it remains to be seen as to where exactly this place can be located in the map of Northern India

What we re chiefly concerned with is the fact of some \$Acarya\$ Harigupta being the \$Guru\$ of the great Toramāna of this note of the Kucalayamālā is really great. Up til now, barring a few inscriptions, to which we have already referred above, there is practically nothing which could enlighten us about the state of the Jainas during the Gupta period. A foreign and triumphant ruler like Toramāna having a Jaina \$Acarya\$ as his \$Guru\$ is a matter of no little importance for Jaina history. Howsoever insignificant it may seem, it is the basis on which we can infer that, as with the Saisunāga, Nanda and the Maurya periods, so also in the golden age of Indian history Jaina \$Sādhus\$ enjoyed the privilege of becoming \$Rangurus\$

Coming next to Harigupta, the great Acarya, it seems he must have been a man of great importance in his time. He is introduced to us as one belonging to the Gupta dynasty. It is very difficult to say whether he belonged to the royal dynasty of the Guptas or to any other ordinary dynasty of that name. There is hardly any evidence before us on which we can make such an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Watters, Yuan Chwang's Travels in India, ii, p 255, Beal, Si-Yu-Ki, ii,

Watters, op and loc cit Cf Beal, op and loc cit

According to Vincent Smith Po-fa-to (Parvata) missaies the reign of Jamb (Jammoo), in the south of Kashmir state as at present constituted Cf Watter, ope 4t, p. 842. Cunningham identifies Po-la-fa-to with Shorkot, though he believes that the position directed by the traveller agrees with the site of Jhang, on the Chenab. Cunningham, Ancent Geography of Indus, pp. 283-284. In the opinion of Dr Fleet, Po-fa-to cannot be anything else but the aniester place of Harpph.—Fleet, JR A.S., 1907, p. 650.



Enlarged four demoters

By hind permission of the Department of Cours and Medals. Bertish Museum

### STATE OF JAINISM DURING THE GUPTA PERIOD

ascertion However, according to Jinavijava, 1 it is a common convention with the Jama clergy that when a member of some particularly good family or dynasty joins the order, a note is carefully made to that effect for the glory of their religion Generally the Jama Sadhus during their preachings before the laymen of the Samsha mention such facts of their ecclesiastical history, and thus try to impress upon the mind of the audience the greatness of the religion and the following of Lord Mahavira Thus if we were to infer from this that the Vamsa of Harigupta, particularly noted by Udyotanasūri. who came about three centuries after the great Toramana and his Jama Guru, must be some respectable and highly esteemed dynasty. such inference need not be considered as far-fetched or unworthy of historical notice On the other hand the very fact that Harigupta was so closely connected with the Huna Samrat greatly confirms the above hypothesis No doubt the tradition of a member of the royal dynasty of the Guptas becoming a Jama Sādhu may seem a little strange and unbelievable, but there is no reason for any such attitude Furthermore, the same introductory verses of Udvotanasuri tell us that Harigupta had a pupil named Devagupta. who was a great poet This Devagupta is addressed later on in his preface by the Sūri as Rājarshi (Royal Saint) of the Gupta dynasty 2 It is clear from this that Devagupta must be somebody from the royal family of the Guptas No doubt, before all these facts can be taken as historical truths, we stand in need of some more definite contemporary evidence which can lead us to this conclusion. However, there can be no denying the usefulness of these facts as the basis for any historical structure such as this.

With all this, when we have come so far we shall go a step further, and see if it is possible to identify either Harigupta or Devagupta with any member of the royal dynasty of the Guptas Whatever historical records of the Guptas have been collected as yet, we nowhere find the name of Harigupta However, in 1894, Cunningham found a copper coin in Ahicchatra on one side of which there is a flower vase (Kalaśa) on a pedestal, and on the other side are the following words "Sri Mahārāja Harigupta." 3

1 Jinavijaya, op cit, p 183

<sup>ै</sup> सी जयह देवगुडी पेसे गुजाण रावरिसी—Chaturavijaya, Kuvalayamālā-Kathā (Jama Atmānanda Sabhā). Int. p 6

<sup>\*</sup> Cf. Alian, Catalogue of Indian Couns, Gupta Dynasties, p. 152 and Plate XXIV, 16, Cunningham, Couns of Mediaval India, p. 19, Plate II, 6. It may be mentioned here that, as Jinavijaya has rightly remarked, Kalaśa is one of the popular symbols of the Jamas (Z. Jinavijaya, pp. ct.), p. 184.

From the form and shape of the letters, and from the comparison of the name given on it, it is believed by those interested in numsmatices that the coin must have been struck by some king of the Gupta dynasty. However, it is not possible to trace the relations of this Harigupta with any of the Gupta kings. On epigraphic grounds it seems that he must have existed in the middle of the sixth century of the Vikrama era. Thus from the standpoints of the date and the place where it was found the description of the coin meets with that of the Jaina Harigupta. The latter comes from the district of Punjab, and being the contemporary of Toramāna he also belongs to the middle of the sixth century of the Vikrama era. Thus, considering the similarity of the date, the placename and the dynasty, there is nothing wrong if the Harigupta of the coin and that of the Jaina tradition are one and the same person.

Coming to Devagupta we are faced with a similar difficulty Nevertheless from Bāna's Harshacarita, which is considered to be "a very early attempt at an instorical romance," be know that on the throne of Malwa sat a king, a contemporary of the great king of Kanauj and Thāneśar, who was defeated by Harshavardhana's clder brother, Rājyavardhana, because the Malwa king was declared the enemy of Grahavarman, the king of Kanyākubja, who was married to the sister of Harshavardhana' This king of Malwa has been identified by Dr Buhler with the Devagupta of the Madhuban inscription here arises the question whether it is possible to identify Devagupta of the Jaina tradition with the king of Malwa spoken of in the Harshacarita. The difficulty that comes

 $<sup>^1</sup>$   $C\!f$  Cunningham, op ctt , pp 18-19  $\,$  " The form of the letter ' H ' is peculiar to the Guptas "—Ibid . v 19

<sup>1 &</sup>quot;Com of Hangupta seems to belong to the fifth century, from its epigraphy "-Allan, op cit, p ev

<sup>3</sup> Cowell and Thomas, Harsacarita, Int , p viii

<sup>• (</sup>f Ibid, Int, pp xi-xii) the illustrious Rājyavardhana, by whom, playing his whip in the battle, the Kings Devagupta and others—who resembled wicked horses—were all subdued with averted faces "—Buhler, E I, 1, p, 74 Cf Barnett, op cit, p, 52, Mookerji (Radhakumud), Harsha, pp, 16-19, 53

<sup>&</sup>quot;Assuming the correctness of Bina's account it may be suggested that Devagupta was the name of the Mālava king. The latter certainly was the chief foe, and the conquest of his kingdom is attested by the further statement of Bāna that Bhandin, who had accompanied Rājavavardhana, brought the booty from Mālava to Harsha when the latter had reached the territory of Kimām-Bhāskaravarman on his expedition of reving against the King Gauda. I may add that the word Mālava need not refer here or in the other passages of the Sritharhocartia to the Mālava in Central India. There was another Mālava in the Punjab, much nearer to Thānešar, which may be meant "—Buhler, op cil, p 70. Cf Mookerji Rādhākumud), op cil, p 22, 50 ff

# STATE OF JAINISM DURING THE GUPTA PERIOD

in the way of such an identification is that of the chronological adjustment of both the Devaguptas

Among the various dates of Toramana the latest possible is that of about A D 516 Even if this is accepted there remains a difference of more than seventy-five years, which can be adjusted only on the following suppositions that Toramana may have died a few years later than c A D 516, that Harigupta may have lived a long time after the death of his royal patron, and that Devagupta may have joined the order in the last days of his Guru Whatever it may be, we need not stress this point any further, because that would be going beyond the period which we have marked out for our examination, and moreover, about the tradition left to us by Udvotanasūri there is no elfoice for us but to await the further revelations of archæology for a final answer. Thus the fact that also in the Gupta period Jainism was a living religion is evident from all that we have seen up till now. This is clear from "a multitude of inscriptions, which are almost all either Buddhist or Jama," and from the Gupta princes being "perfectly tolerant of both Buddhism and Jamism "1

One thing still remains to be seen, and that is the rise of the dynasty of Vallabhī towards the close of the fifth century a defense rise of the Vallabhī more or less coincides with the end of the golden age of the Guptas, which at the most comprised a period of a century and a half. The death of Kumāragupta I, which can be definitely fixed as having occurred early in 455, marks the beginning of the decline and fall of the empire, while in the reign of Kumāragupta II began the actual break-up of the Gupta Empire <sup>2</sup>

This new dynasty, which lasted until about AD 770, was established at Vallabhi in the east of the peninsula of Saurāshtra (Kathiawar), by a chief named Bhatārka, "who belonged to a clan called Maitraka, proba'.ly of foreign rule" This Bhatārka of the Vallabhi dynasty had four sons, all of whom are included by Captain Wilberforce-Bell and others in their list of Vallabhi kings Of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smith, op cit, pp 818, 820

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p 346 " the power of the Guptas continued to wane, and deprived of possessions and powers, at the end of the sixth century AD, they died out "—Wilberforce-Bell The History of Kathagand, D 37

Bell, The Hutory of Katheased, p. 37

Smith, op. cit., p. 882

"Meanwhile, about the year AD 470, the history of Saurishitrs again underwent a change. In this year Skanda Gupta died, and the bards relate that at the time, one Bhattārka, of the Mastraka clan, was Commander-in-Chief of the army. This man came to Saurishitra and, having declared his independence, established a dynasty, which lasted for nearly 300 years "—Wilberforce-Bell, op. and loc. cit. Cf. Barnett. or cit. p. 49

these Dhruvasena I, the fourth in the list, was naturally the third son of the founder of this dynasty 1 We particularly refer to him because, along with Devardhigani, the high-priest of the Jaina church of his time, he marks the end of the unrecorded period of Jamism in North India Beyond this we are assured by Smith that "the earlier kings of Vallabhi do not appear to have been independent, and were doubtless obliged to pay tribute to the Huns "2 Thus Dhruyasena must also be a dependent potentate under the Hunas, because the period of his rule has been put down by Charpentier and others as terminating about A D 526 3 This date becomes more of a certainty on the authority of Smith and Wilberforce-Bell that Bhatarka founded the dynasty in c 490 A D 4 The two brothers that intervened between Bhataika and Dhruvasena might have ruled for a short time, and thus Dhruvasena I might have succeeded to the throne in about A D 526 This is further strengthened when we know that Dharasena II, the seventh in the Vallabhi list, rules from A D 5695

Of the great Jama council under the protection of the Vallabhīpati Dhruvasena we shall speak in the next chapter. What need be said at present is that the canonical and other hierature of the Jamas was put down in writing during this period, and thus the unrecorded period of Jama history was brought to an end It is significant to note that this important event of Jama history is connected also with the Gupta period. That by this time the Jamas had more or less spread all over India is a fact which cannot be denied. The inscriptions referring to the Jama communities become very numerous from the sixth century AD onwards.

then to the Hūnas, and later became independent "—Barnett, op cit, p 49
Dhruvasena I, Maitraka, king of Vellabhi, was reigning a D 526-540 —Barnett,

 <sup>1</sup> Cf Wilberforce-Bell, op cit, pp 38-39, Barnett, op cit, pp 49-50
 2 Smith, op and loc cit "This dynasty was at first subordinate to the Guptas and

op ct. p. 50 "Now, as King Dhruwsena I of Vallabhi is supposed to have succeeded to the throne in A p. 526 "—Charpentner, Ultradiagona-Scirc, Iri, p. 16 This date of the learned scholar is based on the date of Mahavira's Nursina in 467 is c, and on 988 a v, as the date of the redaction of the Jama canon. The other date for the redaction of the Jama cano The other date for the redaction of the Jama canon. The other date for the redaction of the Jama canon was considered to the council on the store of the Council of the Counci

Cf Smith, op and loc cit, Wilberforce Bell, op cit, p 38

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Cf abid, p 39 "Dharasena II was reigning 571-589"—Barnett, op cut, p. 51.

#### STATE OF JAINISM DURING THE CUPTA PERIOD

Huen-Tsiang, who travelled through India after the Gupta Empire had come to an end, found them spread through the whole of India, and even beyond its boundaries.\(^1\) It would be very interesting indeed to follow this scattered information about Jainism, yet such lucubrations would be beyond our purpose. The documents quoted suffice, however, to confirm the assertion that during the first five centuries after Mahāvīra\(^1\) Nivūāna both the statements of Buddhist tradition and real historical sources give evidence to the existence of the Jainas as an important religious community independent of Buddhism, and that there are among the historical sources some which entirely clear away the suspicion that the tradition of the Jainas themselves is in any way falsified.

<sup>1</sup> "Huen Tsiang's note on the appearance of the Nirgrantha or Digambar in Kiapishi points to the fact that they had, in the north-west at least, spread their missionary activity beyond the borders of India "—Bühler, Indian Seit of the Janus, pp 3-4, n 4, Beal, or cit. 1, p 55

# CHAPTER VII

# Jama Literature of the North

THE Jamas have developed at all times a rich literary activity "This literature is extremely extensive and full of interest Indian and even European libraries contain a huge mass of Jaina manuscripts, which hitherto have not yet been utilised "1 Jama authors belong mostly to the priest-class They are monks who make use of the four months of the rainy-season, during which time they are forbidden to wander about, for literary purposes To the prevalence of this clerical element among the writers there corresponds the one in the substance and contents of the Jama It has in the main points a religious character, in which it meets also with the Brahmanical and Buddhistical literatures Theological and philosophical treatises, legends of saints, religious tracts, and songs of praise in honour of the Tirthankaias are the nrincipal items in it. The religious atmosphere also predominates in the works of profane contents, as in scientific books, in poems and in works of the narrative literature, in dramas and in inscriptions

The period of Jaina history under our consideration is solely concerned with the unrecorded state of its literature. Devardingani stands like a lighthouse and marks the end of this period, in which the canonical literature of the Jainas known as the Siddhānta mostly predominates. However, by way of a few preliminary remarks regarding the whole literature of the Jainas, it may be mentioned here that the subjects treated of in this huge literature are very multifarious. "First of all, there is the Siddhānta, accompanied by a very extensive literature of commentaries. Moreover, there is a very rich scientific literature. The Jainas have created special systems c. dogmatics, of logics, and of philosophy, on the other hand, they very successfully cultivated all the Brahmanical sciences. They composed grammars and dictionaries of Sanskrit as well as of Prākrt. There are even some grammars and vocabularies of the Gujarati, and a vocabulary of the Persian.

<sup>1</sup> Hertel, On the Literature of the Svetambaras of Guiarat, p. 4

lar.guage Numerous are the Jaina treatises on poetics, on metrics, and on Niti in its two branches—the Rājanīti or statecraft, and the Sāmānyanīti, which contains rules for the elever conduct of life For the education of princes, Jaina authors wrote treatises on the sciences of elephants, of horses, of war-carriages and of bows, and on erotics; and for the use of the rest of the population they composed works on magic and on astrology, on omina and portenta, and on oneirocritics, which has played so important a rôle in Indian life. They even composed manuals of architecture and of music, and treatises on gold and on jewels

They are the creators of a very (Atensive popular literature "1"

With these introductory remarks we come to the Siddhānta, or the Holy Scriptures of the Jainas, which according to them come within the period under our consideration. As seen before, and as we shall see during the course of this chapter, we cannot disbelieve the traditions of the Jainas about their literary heritage. However for the present we give below the list of the scriptures of the Jaina canon which has been more or less accepted by scholars like Weber, Winternitz, Charpentier 4 and others

- I Fourteen Puvvas or Purvas (not extant)
  - 1 Uppāya (Utpāda)
  - 2 Aggeniya or Aggānīya (? Agrāyanīya) 5
  - 3 Vīriyappavāya (Vīryapravāda)
  - 4 Atthinatthippaväya (Astinästipraväda).
  - Nānappavāya (Jāānapravāda)Saccappavāya (Satyapravāda)
  - Saccappavaya (Satyapravāda).
     Auappavāua (Atmapravāda).
  - 8 Kammappavāya (Karmapravāda)
  - 8 Kammappavaya (Karmapravada)
  - 9 Paccakkhānappavāya (Pratyākhyānapravāda)
  - 10 Vijjānuppavāya (Vidyānupravāda)
  - 11 Avamjha (Avandhya)
  - 12 Pānāum (Prānāyuh)
    13 Kırıyāvısāla (Krıyāvısāla)
  - 14 Logavindusāra (Lokabindusāra)
- 1 Hertel, op cat , pp 5-6
- \* Cf Weber, IA, xvii, pp 279 ff, 389 ff, xviii, pp 181 ff, 369 ff, xix, pp 62 ff, xp 18 ff, 170 ff, 365 ff, and xxi, pp 14 ff, 106 ff, 177 ff, 210 ff, 293 ff, 827 ff, 369 ff
  - Cf Winternitz, Geschichte der Indischen Literatur, 11 , pp 291 ff
- \* Cf Charpentier, op cit, Int, pp 9 ff, Belvalk\* Brahma-Sütras of Bådaråyana,
  - 6 Cf Charpentier, op cit, Int, p 12

### II. Twelve Angas .

- Āuāra (Ācāra)
  - 2. Süyagada (Sütrakrta).
  - 8. Thana (Sthana)
  - 4 Samavāya
- 5 Vıyāhapannattı (Vyākhyāprajňapatı), mostly called Bhagavatī.
  - 6 Nāyādhammakahāo (Jñātādharmakathāh)
  - 7 Uvāsagadasāo (Upāsakadaśāh)
  - 8 Antagadadasão (Antakrddasāh).
  - 9. Anuttarovavāvadasāo (Anuttaraupapātikadaśāh)
- Panhāvāgaranāim (Praśnavyākaranāni)
- 11. Vivāgasuyam (Vipākaśrutam)
- 12. Ditthivāya (Drshtivāda), no longer extant

# III. Twelve Upangas (corresponding to the twelve Angas)

- 1. Ovavārya (Aupapātīka)
- 2. Rāyapasenaijja (Rājapraśniya)
- 3 Jīvābhigama
- 4. Pannavanā (Prajnāpanā)
- 5. Süriyapannattı (Süryapraznaptı).
- 6. Jambitddivapannattı (Jambudvipaprajñaptı)
- 7 Candapannattı (Candraprajñaptı).
- 8 Nıryāvalī
- 9. Kappāvadamsiāo (Kalpāvatamsikāh)
- 10 Pupphião (Pushpikāh)
- 11 Pupphacultão (Pushpacultkáh)
- 12. Vanhidasão (Vrsnidasāh)

# IV Ten Painnas or Prakirnāni

- 1 Causarana (Catuhéarana).
- 2 Āurapaccakkhāna (Āturapraiyākhyāna).
- 3 Bhattaparınna (Bhaktaparıına).
- 4 Samthāra (Samstāra)
- 5. Tandulaveyāliya (? Tandulavaitālika).
- 6 Candāvijihaya (Candravedhyaka)
- 7. Devindatthava (Devendrastava)
- 8 Ganivijjā (Ganitavidyā)
- Mahāpaccakkhāna (Mahapratyākhyāna).
- 10 Viratthava (Virastava)

## V Six Chedasūtras

- Nisīha (Niśītha).
  - 2 Mahānīsīha (Mahānīsītha)
  - 3 Vavahāra (Vyavahāra)
  - 4 Ayāradasāo (Acāradaśāh), or Desāsuyaskhandha (Dasaśrutaskhandha)
- 5 Brhatkalpa
- 6 Pañcakalpa

# VI Four Mūlasūtras

- 1 Uttarajjhayana (Uttarādhyayana)
- 2 Avassaya (Avaśyaka)
- 3 Dasaveuālina (Dasavarkālika)
- 4 Pindanijutti (Pindaniruukti)

# VII Two Solitary Texts

- 1 Nandīsutta (Nandīsūtra)
- 2 Anyuogadārasutta (Anuyogadvārasūtra)

All these scriptures form the canon of the Svetambaras alone. because they are disowned by the Digambaras This tradition of the latter is connected with the great famine which broke out in Magadha during the glorious days of Hindu rule under Candragupta Maurva After the emigration of Bhadrabahu and his followers to the south it so happened that the holy texts of the Jamas were threatened with the danger of falling into oblivion. and a council was called by Sthulabhadra and his followers, who had preferred to remain at home, early in the third century B.C. at Pătaliputra, a place historic in the annals of their order and at the same time the capital of the Mauryan Empire. This council of the Jamas. as Dr Charpentier tells us, "may have discharged pretty much the same functions as are recorded of the first Buddhist. council "1 A canon was fixed by the council including both the Anyas and the Pūrvas, and this is undoubtedly the first origin of the Suddhanta.2 Now the monks who had returned home from the south were by no means satisfied with these arrangements. They

¹ Charpentier, op. ct., Int., p. 14
¹ "Thus, according to Schlashbadra's tradition, a canon was established including the ten first Pérous and Asigus, as well as other scriptures which are recorded to have been composed by Bhadrabahu—eg the Kadpa Stürla—"Indo" "Therefore a council was called at Pätialputra in which the 11 Asigus were put together and the rest of the 14 Püraus were incorporated into the 12th Asigu, the Displication—"Winternitz, op. ci., p. 288 CJ Farquihar, Rehigus Literature" Jinda, p. 73, Jacobb, Kalpa-Stüra, Int., pp. 11,15. For Hemacandra's version about the synod at Pätallputra see Parsinsh Japaroun, Canto IX, vv. 55-76, 101-108.

refused to acknowledge the canon, and declared that the *Pūrvas* and the *Angas* were lost to them <sup>1</sup> Thus here lies the basis of the belief of the Digambaras—that what exists as the *Siddhānta* of the Jainas is not in its original form. We shall once again see presently that this tradition on their part carries very little weight considering the grounds in favour of the Svetämbara belief.

However, before we come to this we shall refer to the next Jama council, that met at Vallabhi in Gujarat under Devardhiganin, the Buddhachosha of Jama literary history, in the beginning of the sixth century a D. What happened after the first great council in Magadha is that in course of time the canon of the Svetāmbaras fell into disorder, and was even in danger of being lost. Therefore, as seen before, in the year 980 or 993, after the death of Mahavira, "a famous teacher, Devardhiganin, called the Ksamäśramana, who saw that the sacred lore was in danger of becoming obsolete—no doubt because of the scarcity of manuscripts -convoked a second great council at Vallabhi "2 The twelfth Anga, which contained the Pūrvas, was already lost by that time. and whatever could be available was put down in a definite written form Thus Devardhiganin's activity must have consisted only in bringing about a canon of holy scriptures partly with the help of old manuscripts and partly on the ground of oral tradition 3 As most of the modern scholars believe, we need no more doubt that the whole of the external form of the Siddhanta dates from the days of Dhruyasena, under whose patronage the great council was called

Now, coming to the Digambara tradition of the Jaina Siddhānta being completely lost or forgotten immediately after the great famine in Magadha, we find that there is no evidence available on which we can make such a sweeping statement. Before we proceed any further one thing must be noted down—that even the Digambarsa agree to the fact that the first disciples of Mahāvīra knew the

 $<sup>^{1}</sup>$  For the famine in Magadha, etc., set Charpentier, op cit, Int., pp 18-15, Winterrutz, op and  $loc\ cit$ 

<sup>\*</sup> Chargetter, op ci, Int, p 15 Cf Winternitz, op cit, pp 293-294, Jacobi, SBE, xxii, Int, pp xxxvii xxxviii According to another tradition the Saddhānia was issued "at the hands of a council in Mathura under Sri Skandilšcārya"—Weber, IA, xvii, p 282

<sup>1 \*\*</sup> Parson serous dihandman pathanam ca mushang finena 'nd 'nd '"-Jacoba Kalpa-Stina, p 117 Cf Wenternut, op ct. p 24 For the work done and the exact metaod adopted by the redactors of this council see Charpentur, op ct., Int., pp 16 ff "To provide every teacher, or at least Upstraya, with copies of the search books, Devardinganin must have issued a large edition of the Staddhata "-Jacoba, S B E, xxx., Int., p xxxviii Int., px xxviii.

Pūrvas and the Angas "They hold the twelve Angas—the Dvādaśangi-in as high esteem as the Syetambaras "1 Now what remains to be confirmed is that the original Siddhanta was not lost for ever The epigraphic evidence that we can produce for this is that of the Mathura inscriptions As we have seen, the number of Kulas and Sākhās appearing in these records can very well be identified with those appearing in the writings which are "proclaimed by the Digambaras to be late and worthless works, although they seem to make use of them to a certain extent "2 Furthermore, the Mahāvira legend is also reproduced in the Mathura sculptures as it appears in our texts, and the Jaina monks are mentioned with the title Vācaka 3-1 e lecturer or preacher This latter fact, according to Dr Winternitz, gives epigraphical evidence to the fact that there must have existed the holy scriptures of the Jamas even in the beginning of the Christian era 4 Moreover, as seen before, the fact that as an alternative the Jama monks could go about naked is also found in the Svetämbara texts. This shows they did not dare to make arbitrary changes in the text, but handed them down as true as possible Finally, it is a great proof for the authenticity of the Jama tradition that in many remarkable details it exactly corresponds with the Buddhistic tradition

The total absence in the most important parts of the canon of any ideas belonging to Greek astronomy, according to some scholars supplies a decisive proof of the suggestion that the texts must have remained almost unaltered at least since the very first century of our era 5 "Moreover, the metrical parts of the Jaina canon suggested to such an acute observer and such an expert on Hindu metrics as Jacobi a terminus a quo, for as a general rule all the metres used by the Jamas in their canonical scriptures, whether Vaitāliva, Tristubh or Āryā, show types that are clearly more

<sup>3</sup> वाचकस्य स्टब्स्टिनस्य -Buhler, E I, 1, Ins No III, p 382 Cf abid, Ins

<sup>1</sup> Cf Buhler, I A, vii , p 29 "However, we are told by the Svetāmbaras. as well as the Digambaras, that besides the Angas there existed other and probably older works, called Pirras, of which there were originally fourteen "—Jacobi, op cut, Int, p xliv
Charpentier, op cut, Int, p 11 Cf Buhler, op and loc cut

Nos IV, VII, etc., pp 383-386

<sup>\* (</sup>f Winternitz, op and loc cut \* Cf Charpentier, or cut, Int, p 25 "But an argument of more weight is the fact that in the Siddhanta we find no traces of Greek astronomy In fact the Jama astronomy is a system of incredible absurdity, which would have been impossible if its author had had the least knowledge of the Greek science. As the latter appears to have been introduced in India about the third or the fourth century A D , it follows that the sacred books of the Jamas were composed before that time "-Jacobi, op cit, Int, p xl

developed than those of the Pāli canon, and at the same time distinctly older than those of the *Lalita Visiāra* and other northern Buddhist texts. Supported by this very powerful evidence, Jacobi concluded that the most important and oldest portions of the *Siddhānia* must have been fixed during a period lying between the *Tripitaka* and the first centuries of our era, say, roughly, between 300 B c. and A D 200; and I. for my part, consider this conclusion guite justified. "!

Besides all this there are certainly many other passages scattered through the whole of the canon which might lead us to draw further conclusions about the period of the Siddhanta of the Jamas enumeration of all such passages is out of the question, but we shall mention one instance that has a certain interest for the question of the date. To put it in the words of Dr Charpentier "In the second Upanga, the Rauapasenama, the interesting relations of which to the Pauasisutta of the Digha Nikaua were detected and dealt with by Professor Leumann, it is stated in a certain passage that any Brahmans who have committed certain crimes should be stigmatised-ie the image of a dog (Sunakha) or a Kundiya should be branded upon their foreheads This coincides with Kautilva, p 220, who prescribes that four marks should be used for theft a dog (Svan), for meest (Gurutalna) a pudendum muliebre (Bhaga), for manslaughter a headless trunk (Kabandha), and for consuming intoxicating houor a Maduadhyana But this rule does not occur in Manu and the later law books, where corporal punishments on Brahmans are not permissible. This usage had consequently become obsolete after the times of Kautilya, and the conclusion is that the Jama text where it occurs must be nearer to the time of Kautilva than to that of the later Dharmaśastras "2

Thus from all that has been seen one thing is certain—that the present Siddhānia of the Svetāmbaras is no creation of later times, and that with all the additions and subtractions at various places it is based on the original texts. The question as to how far these texts can be chronologically traced is rather dubious, though of great interest. However the would be nothing wrong if in their definite forms they are traced back to the council of Pātaliputra, and in certain individual cases to a still earlier date. We shall

Charpentier, op cit, Int, pp 25 26, Jacobi, op cit, Int, pp xh ff Charpentier, op cit, Int, p 31

I do not consider that the principal sacred scriptures represent even in their present shape the actual canon fixed at the council of Pāṭalīputra "—Ibid Cf Jacobi, op. ct., Int. pp ix, xhii.

now consider in brief the separate works of the canon and, though rather superficially, shall mark their contents side by side with some points of importance individually attached to them.

First in order comes the group of the fourteen Purvas form the oldest portion of the canon, and even the Svetambaras themselves tell us that they have been irrevocably lost along with Drstivada, the twelfth Anga, in which these oldest works were incorporated at the time when they ceased to exist independently of the Anga literature As seen before, the Purvas were suggested by Mahāvīra himself, while his disciples, the Ganadharas or apostles, composed the Angas "This tradition," observes Dr Charpentier. "rejects the authorship of the mythic saint Rsabha, and is certainly right in ascribing the original tenets of the canon to Mahavira himself As a general account of the facts, the statement that the main part of the capon originated with Mahāvīra and his immediate successors may probably be trusted." 1

After the Pūrvas come the Angas, the single members of which are marked by certain formal peculiarities, which prove a connection closer in the case of some than in that of others. Taking the first of the twelve Angas—namely, the Ayaranga or the Acaranga-Sūtra-we find that it is the oldest extant canon 2 in prose and in verse, and treats of the mode of life (Acara) of the Jama clergy It contains two books, or Srutaskandhas, very different from each other in style and in the manner in which the subject is treated. It is the first of these two Srutaskandhas that gives the impression of its being one of the oldest, if not the very oldest, of the existing scriptures Like the Sūtrakrtānga and a few other texts of the Siddhanta, in Acaranga also we find that the larger divisions close with the words ti bemi (iti bravimi) ("Thus I say"), and according to the scholia. Sudharman, Mahāvīra's pupil, is regarded as the one who gives utterance to this formula The prose portions begin with the formula · suyam me āusam! tenam bhagavayā evam ak1:hayam ("I have heard, O Long-lived one! Thus has that saint spoken." 3) In this fashion, which characterises the contents as the oral translation of the utterances of Mahavira, Jambu, a scholar of Sudharma, is addressed

Charpentier, op. cut , Int , pp 11-12

<sup>\*</sup> Clarpentier, op. сы., ым., рр. 11-12 \*\* Cf Winternitz, op. сы., р. 286, Belvalkar, op. сы., р. 108; Weber, op. сы., р. 342 \*\* I am of opinion that the first book of the Andringe-Stüra and Stürulränge-Stüra myse be reckoned among the most ancent parts of the Studienta \*\*—Jacoba, op. сы., Інт., р. хі. \* Cf Weber, op cit, p 840, Jacobi, op cit, pp. 1, 8; Vaidya (P L), Sunagadam,

pp 65, 80. 225 P

As seen before, the Acaranga-Sutra treats mainly of one of the four heads, or Anyuggas, into which the sacred lore is dividednamely, Dharmakatha, Ganua (Kala), Drawa and Caranakarana 1 The sermons therein combine the voice of an indifferent and impartial adviser and the solemn warning of a Guru, spiritual or To quote a part of the Sutra itself

"The Arhats and Bhagavatas of the past, present, and future, all say thus speak thus, declare thus, explain thus, all breathing, existing living sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away

"This is the pure, unchallengeable, eternal law, which the clever ones, who understand the world, have declared Having adopted (the law), one should not hide it, nor forsake it Correctly understanding the law, one should arrive at indifference, for the impressions of the senses, and 'not act on the motives of the world Thuse who acquiesce and indulge (in worldly pleasures), are born again and again 'Day and night exerting thyself, steadfast,' always having ready wisdom, perceive that the careless (stand) outside (of salvation), if careful, thou wilt always conquer

The second Anga—the Suyagadānga or the Sūtrakrtānga comprises poetic exhortations and philosophic disquisitions, followed by a polemic against Kriuāvāda, Akriuāvāda, Vaināuika and Amanavada 3 The object of this Sutra is to protect young monks from heretic doctrines, to warn them of the perils and temptations involved in them, to confirm them in their creed and to lead them to the highest destination. Like the first Anga this is divided into two books, and according to Jacobi and others it is the first that may be reckoned among the most ancient parts of the Siddhanta 4 As in the Buddhist literature, we meet here again a mixture of prose and verse, with some interesting parables scattered here and there For instance we read "As (birds of prey)-eg Dhankas-carry off a fluttering bird whose wings are not yet grown. unprincipled men will seduce a novice who has not vet mastered the Law", 5

I say " 2

<sup>·</sup> चनुयोग. चनारि हाराशि -- चरश्चभनेबालट्ट्यारामानि रिक्सचाच्चेहिं। जनमासच्च विभन्नो सग्रायोगो तो बस्ते चडहा ॥-- Āvašuaka-Sūtra. १, 296

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi, op cit, pp 36-37 <sup>3</sup> Cf Vaidya (P L), op cit, pp 3-11

Cf Jacobi, op cit, Int, p xli, Winternitz, op cit, p 297
 Cf Jacobi, S B E, xli, p 324

<sup>226</sup> 

The Sūtrakrtānga starts refuting the doctrines of Buddha and of other heretical teachers who are confronted with the main doctrines of Mahāvīna. With all this, as Winternitz has remarked, what we get from this Sūtra about Karman and Samsāra does not differ much from that of "heretic" doctrines Philosophical ideals such as the following can be found also in the Buddhist text

"It is not myself alone who suffers, all creatures in the world suffer; this a wise man should consider, and he should patiently bear (such calamities) as befall him, without giving way to his passions".

The difficulties and temptations that he in the way of a monk as advised to meet them all heroically. He is specially urged to beware of the temptations of women. Very often we find that such warnings are accompanied by a touch of genuine humour which makes the whole atmosphere more homely and realistic. For instance we read. "When they (women) have captured him, they send him on all sorts of errands. Look (for the bodkin to) carve the bottle-gourd, fetch some mice fruit. Bring wood to cook the vegetables. paint my feet, come and meanwhile rub my back...! Give me the collynum-box, my ornaments, the lute, ... Fetch me the pincers, the comb, the ribbon to bind up the hair, reach me the looking-glass, nut the tooth-brush near me! "2".

The next two Angas—namely, the Sthānānga and the Sam-avāyānga—we shall take together Like the Buddhist Anguttara-nikāya, both these texts of the Agamaca Interature of the Jainas treat of several topics of religious importance in a numerical order, rising in the Thānānga from 1 to 10 and in the Samavāya from 1 to 100, and even up to 1,000,000° As to the contents of the two, the former provides us with a Table of Contents of the lost Duthivāya, the twelfth Anga of the Jainas, and with an enumeration of the names of the seven schisms, together with those of their founders and of their localities. The latter, or the Samavāya, contains some exact statements about the contents of all the twelve Angas, and also consists of many statements and references about the doctrines, and the legendary hagology and history of the Jainas base Thus both

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Jacobi, S B.E, xlv., p 251

<sup>1</sup> Ibid , pp 276, 277

Winternitz, op cit, p 300, Belvalkar, op and loc cit

<sup>4</sup> Cf Winternitz, op and loc cit, Weber, I A, xviii, p 870

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Winternitz, op and loc cit, where, op cit, p 877 "To the detailed consideration of the 12 Arigas there is appended here, as in the Nandi, a passage on the entire

the Angas combined together constitute a perfect treasure-house for the correct understanding of innumerable groups of conceptions and of the Siddhānta

Coming to the Bhagavati, the fifth Anga of the Jamas, we find that n is one of the most important and most sacred texts of the Jama Siddhanta Its importance, from the standpoint of Jama history, is second to none. In our previous chanters about the period of Parsva and Mahavira, and about their contemporaries, we have referred to it more than once. Besides this the work contains a circumstantial and complicated exposition of the Jama dogma. partly in the form of catechism and partly in the form of legendary dialogues (tthāsasamvāda) Of the legends, especially important are those which treat of the predecessors and contemporaries of Mahāvīra, of the disciples of Pāiśva, and of the founders of sects -Jamalı and Gosala Makkhalıputta-to whom is dedicated the fifteenth book of the Bhagavati 1 "All these legends," observes Weber, "give us the impression of containing traditions which have been handed down in good faith. They offer, therefore, in all probability (especially as they frequently agree with the Buddhist legends) most important evidence for the period of the life of Mahāvīra himself "2

The Nāyādhammakahāo, or the sixth Anga of the Sidahānta, brings us to the narrative literature of the Jamas It is a collection of tales or parables designed to serve as moral examples, and, as with almost all the narrative literature of India, the Kalhā literature of the Jamas also serves didactic purposes. At the beginning of his homily a Jama preacher usually gives, in a few prose words or verses, the topic of his sermon (Dharmadeśanā), and then goes on to tell an interesting tale of considerable extent, as the most effective means of spreading the doctrines of Mahāvīra among his followers

According to Hertel the literary form of these Jaina sermons not only resembles that of the Buddhist Jātaka, but is also highly Duvalasangam Campidagam. This deals partly with the attacks which it was subjected to in the past, which it now experiments in the present and will experience in the future, partly with the devoted acquisecence which is its lot to meet with in these three periods.

and concludes with the declaration of its certain existence for ever na kagdis na das, na Aagdi na 'dist, na faught na 'distance and 'distan

<sup>1</sup>c the representatives of the seven schims "--Bid, n. 65

1 Cf Winternitz, op cd, pp 300-301" Of the legends which are adduced here,
those claim a special interest which deal with predecessors or contemporaries of Mahāvira,
with the opinion of his heterodox opponents
and with their conversion "---Weber,
LA, xix, p 8 in Min p 63. in Min p 63.

superior to it. "Characteristic of Indian art," observes the great Orientalist, "are the narratives of the Jainas. The Jainas' way of telling their tales differs from that of the Bauddhas in some very essential points. Their main story is not that of the past but that of the present, they do not teach their doctrines directly, but indirectly; and there is no future Jina to be provided with a rôle in their stories." 2

Most of these narratives of the Jamas are in the form of parables. Generally more stress is put on the parables than on the narration itself In the first book of the Anga under our discussion there is one of this kind, which runs as follows. A merchant has four daughters-in-law To test them he gives each one five grains of rice, with the instruction that they should keep them carefully until he would ask them back In the meantime it so happens that one throws the grains away, thinking . "In the godown there are plenty of grains. I shall give him some others." The second one thinks the same and eats them up The third one keeps them carefully in her jewel-box; but the fourth one sows them, and reaps a harvest again and again, until she has a great stock of rice after five years. When the merchant inquires for the five grains of rice he condemns the first two daughters-in-law by entrusting them to do only the lowest kind of work in the house, while the third is asked to look after the whole property, and the fourth one is made the head mistress of the house Based on this simple story the moral to be taught is that with these four women may be compared monks, of whom some are not at all anxious to keep the five great vows, a few others who neglect them; the better ones, who keep the vows scrupulously; and the best ones, who are not only content to keep them, but also look for followers 8

Mostly of narrative contents are also the seventh, eighth and ninth Angas Of these the first—namely, the Uvāsaga-Dasāo—contains legends about ten pious Srāvakas, many of whom are rich merchants, and who, by means of asceticism, in the end come so far that even as lay-followers they are rewarded with miraculous powers. Finally they die as real Jaina saints, by starving themselves voluntarily to death, and are then reborn as gods in the heaven of the pious. The most interesting is the story of the rich potter, Saddalaputta, "the servant of the Ajiviya," who was finally

<sup>\*</sup> Cf Jidtā, sūt 68, pp 115-120 \* Cf. Hoernle, Uvdsaga-Dasāo, i., pp 1-44, etc

convinced by Mahāvīra of the truth of his doctrine 1 Likewise the eighth and minth Angas deal with legends concerning the pious. who, having put an end to their worldly life, attained the Moksha and the highest heavenly world respectively 2

Taking the last two of the extant Angus, known as the Prasnavyākarnāni and the Vipākasrutam, we find that the first is more of a dogmatic than of a legendary nature, while the other is the reverse It treats of the ten moral duties-commandments and prohibitions-viz first of the five Adharmas, which must be avoidedinjury to life, lying, robbery, unchastity, (love of) possession-and then of the five Dharmas, the opposites of each of the above sins 3 The Vipāka-Sūtra, on the other hand, contains legends on the reward of good and evil deeds, which are rightly, in the opinion of Dr Winternitz, similar to the Buddhistic Karman stories in the Avadānasataka and the Karmasataka 4

As to the twelfth Anga of the Jamas, it is no longer extant It is irrevocably lost, along with the fourteen Pūrvas-the oldest portion of the canon-which were incorporated in it when they ceased to exist independently of the Anga literature 5 However there is one question of capital interest connected with the loss of the Drshtnada Emment Jama scholars in Europe feel that the Jamas themselves give no convincing reason for the loss of what may be regarded as the oldest and the most venerable part of their sacred lore, and hence various explanations of what according to them seems to have been a startling fact have been attempted by them To mention a few of these scholars Weber thinks that the Drshtwada, not being in complete agreement with the tenets of the orthodox doctrine, was wilfully rejected by the Jamas themselves 6 According to Jacobi. Drshtmada became obsolete because it consisted merely of discussions (Pravāda) between Mahāvīra and his opponents, and that these would have gradually lost their interest and at last become wholly unintelligible to the Jainas themselves 7 Last on the list, Dr Leumann propounds a totally different view as regards the loss of the Drshtwada According to him this Anga

<sup>1</sup> Cf Hoernle, Uvåsaga Dasão 1, pp 105-140

<sup>2</sup> Cf Barnett, The Antagada-Dasão and Anuttarovavávya-Dasão, pp 15-16, 110, etc

<sup>\*</sup> Cf Weber, I A , xx , p 28 \* Cf Winternitz, op cit, p 306

The fourteen Pūrvas were included as the third great subdivision of the twelfth Anga Cf Weber, op cit, p 174

Cf Weber, IA, xvii, p 286
Cf Jacobi, S.B.E., xxii, Int, pp xlv ff

of the Jamas must have contained a great number of texts concerning tantric rites, sorcery, astrology, etc., and this would be the real reason for its becoming obsolete 1

All these explanations for the loss of the twelfth Anga of the Jamas seem to have one drawback in common-viz that of suggesting that the Drshtivada (" or the Pūrvas, which is much the same thing "2) was simply abandoned by the Jainas This sounds rather strange, and especially so in the face of the traditions of the Jamas themselves, for they clearly tell us that the Pūrvas became obsolete only gradually, so that the loss was not complete until a thousand vears after the death of Mahāvīra-ie just at the time of the final redaction of the canon With whatsoever limitations we may take into consideration this tradition of the Jamas, along with Dr Charpentier, in our opinion also "the statement as a whole ought not to be totally disregarded "3

Coming to the second part of the Siddhanta, corresponding to the number of the Angas, we get the twelve Upangas. According to Weber and others "there are no instances of real inner connection between the Angas and Upangas having the same position in the series" 4 Taking Aupapatika, the first Upanga, as mentioned before, its historical importance rests in connection with the detailed treatment of the appearance and sermon of Mahavira in Campa under King Kuniya or Ajatasatru, and of the pilgrimage of the king to Mahāvīra

As to the second Upanga, the Rajapraśniya, the largest portion of the text deals with the pilgrimage of the god Suriabha, with a numerous retinue, to Amalakappa, the city of King Sveta, in order to offer his reverence to Mahāvīra, especially by means of music, singing and dancing 5 However, the quintessence of the work is in the inserted dialogue between King Paesi and the monk Kesi, which starts with the question in reference to the relation of the Jiva (soul) to the Deha (body), and which ends with the conversion of the open-minded king 6

2 Charpentier, op cut, Int, pp 22-28 "Tradition indeed appears to regard the Purvas as identical with the Diffhwaya "-Weber, I A, xx, p 170

des Ditthivaya eine ganz analoge tantra-artige Texpartie gestanden hat, sondern lässt damit zugleich auch .. rrathen, warum der Ditthiväya veloran gegangen ist " -Leumann, "Beziehungen der Jama-Literatur zu Andern Literaturkreisen Indiens," Actes du Congress à Leide, 1888, p 559

S Cf Charpentier, op cit, Int, p 28

Weber, op cut, p 366 Cf Winternitz, op and loc cut Cf Rājapraśniya-Sūtra (Agamodaya Samiti), sūt 1 ff

<sup>6</sup> Cf shid sut 65-79

Of the remaining Upāngus the third and fourth may be taken together, being more or less similar in contents and form. The first of these treats in a dialogue form of the different forms and groups of animated nature, while the second treats of the different forms, conditions of life, etc., of the Jīva¹ However, Prajāāpanā, the fourth Upānga, differs from nearly all the other canonical texts in this, that it is attributed to an author called Ayya Sāma (Ārya Syāma, also Syāmārya), who is placed by both the Kharatara and Tapa Gaecha Pattāvalis in the fourth century after Vīra²

The next group combines in it the fifth, sixth and seventh Upāngas of the Jamas The Sūryaprajnapts, the Jambudvipapranapte and the Candrapranapte are the scientific works of the Jamas, and they treat of astronomy, legendary geography of Bharatavarsha, and of cosmography of the heavens and system of time-reckoning, respectively Of these, Sūryapramapti, the fifth Upanga, needs special mention on our part "In it," observes Dr Weber, "we find the most remarkable statements concerning the astronomy of the Jamas arranged in a systematic form of presentation. It is an open question whether Greek influence made itself felt in this rectification, at any rate we have to deal here with an indigenous style of Indian astronomy antecedent to the authoritative and prepondering influence of the Hellenes" 8 This fact of the Sūrvapramapti being a unique specimen of "an indigenous style of Indian astronomy," even prior to the days of Greek influence in the East, is believed in by other scholars also,4 and its importance in the light of Jaina history is self-evident

With regard to the last five *Upāngas* they are also compiled as five sections of a single text, entitled the *Niryāvalisuitam* According to Weber, "their enumeration as five separate texts was caused by the desire to have the number of *Upāngas* correspond to that of the *Angas*" 5 The historical importance of the eighth *Upānga* lies in this, that it treats of how the ten half-brothers of

Weber, op cit . p 28

<sup>1</sup> Cf Weber, op cit, pp 371, 373

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (J. Klatt, I.A., xi., pp. 247, 251. According to Dr. Charpentier, "Updinga 4 is expressly stated to be the work of Arya Syama a patriarch who is certainly identical with that Kaliakácárya whom the tradition places in the time of Gardabhila, the father of Vikramaditiya."—Charpentier, op. ci., Int., p. 27. Cf. Jacobi, Z. D. M. G., XXXIV., pp. 281 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weber, I A , xx1 , pp 14-15

<sup>•</sup> Cf Jacobi, S B E, vxii, Int, p vl, Leumann, op cit, pp 552 553 Thibaut, J A S B, xlix, 1880, p 108 For some facts of especial interest in connection with the Sărigoriojnaph see shid, pp 107-121, 1sl-206

Kunika were killed in the campaign against Cedaga, the great Licchavi king, and how as a result they were reborn in different hells 1

This much about the Unangas which form the second group of the Siddhanta With regard to the third group of the texts of the Siddhanta it is formed by ten Painnas or Prakirnas These texts. "in the pregnant sense of the word, bear a name which, denoting 'scattered,' hastily sketched 'pieces, well suits their real nature as a group of texts corresponding to the Vedic Parisishtas Like the Parisishtas they are, with a few exceptions, composed in metre: and in fact in Arua, the metre which is usual in the Karika insertions in the Angas," etc 2 These Painnas treat of manifold subjects Among them may be mentioned the prayers by means of which one is put under the fourfold protection of the Arhats. Siddhas, Sādhus and the Religion, the genuine euthanasy; the life in embryo, the qualities of teachers and pupils, the enumeration of gods, etc 3

Next we shall take the Chedasūtras, the fourth part of the Siddhanta They discuss in general what constitutes prohibited conduct for monks and nuns, prescribing punishments or expiations for the same, though there is a large admixture of subsidiary matter of a legendary character They correspond, consequently, to the Vinaua of the Buddhists, with which, despite all differences, they arc closely connected in contents and in style of treatment 4 As to the antiquity of the existing Chedasūtras, in the opinion of both Winternitz and Weber a large portion of them is of considerable antiquity This is because the quintessence of this group, the Chedasutras 3-5, belong to the oldest part of the canon 5

These three texts-namely, the third, fourth and fifth Chedasūtras—come under one group, known as Dasa-Kappa-Vavahāra 6 Of these the composition of the two texts, the Kalpa and the Vuavahāra, is frequently referred back to Bhadrabahu, who is said to have extracted them out of the ninth Pūrva? The authorship of Bhadrabāhu is also asserted by tradition of the third member of this group of

<sup>1</sup> Cf Nirydvalika Sūtra, pp 3-19

CI Navjdoudska Sultra, pp 3-19
 Weber, op cit, p 106
 Cf Winternitz, op cit, p
 Cf Weber, op cit, pp 109-112
 Weber, op cit, p 109
 Cf Weber, op cit, p 179
 Winternitz, op cit, p 309
 Cf tind, p 308
 Weber, op cit, pp 179-180

Cf Winternitz, op cit, p 809, Weber, op cit, pp 179, 210

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> तसकम्पञ्चवहारा, निअन्नदा जेगा नवमवृञ्चाको। वेटानि भड्डवाई, —Rehtmandalastotra, v 166

texts, the  $Ay\bar{a}radas\bar{a}o$  The eighth section of this last-mentioned text is long known as the  $Kalpa-S\bar{u}tra$  of Bhadrabāhu. It is formed of the entire work called  $Kalpa-S\bar{u}tra-\iota e$  of the entire work of this name in its three parts, however Jacobi and others rightly hold that in reality only the last (the third) section, which is called " $S\bar{m}a\bar{u}c\bar{t}rillimetrical Texts-$ " (Comprised by the name  $Paryushan\bar{a}$  Kalpa," belongs to this place, and that it alone could-claim, together with the remaining  $Ay\bar{a}radas\bar{a}o$ , to be ascribed to Bhadrabāhu <sup>1</sup>

As to the contents of the Kalpa-Sūtra of Bhadrabāhu we need neter into any more details here. We have referred to it more than once in connection with the life-instory of Mahāvīra, with that of his twenty-three predecessors, with the successors of Mahāvīra, the pontiffs of the Jaina church, and in connection with the rules and prescriptions to be observed by Yats With these few remarks about the Chedasūtras we shall next deal briefly with the Mūlasūtras and the two solitary texts which form the last two groups of the Jaina canon

Taking first the Mūlasūtras, we find that the significance of this title of a group of the Jama canon is rather doubtful. In ordinary parlance, however, it would mean original text, but it is likely, according to Dr Charpentier, that, like the Buddhists, the Jamas also may have used Mūla in the sense of "original text," and that too merely to denote the actual words of Mahavira himself.2 As to the contents of these Sūtras the first three also, from a literary standpoint, are of great importance Of these the Uttaradhyayana, the first in the list, with its specimens of old ascetic poetry, belongs to the most precious part of the canon It consists of direct ordinances in reference to a correct course of life, especially of the clergy, and of recitals and parables illustrating this life. According to the opinion of the old authorities summarised by Jacobi the aim of the text is "to instruct a young monk in his principal duties, to commend an ascetic life by precepts and examples, to warn him against the dangers in his spiritual career, and to give some theoretical information "3

Much of the contents, according to modern authorities on Jaina literature, makes upon us the impression of great antiquity,

<sup>1</sup> Jacobi, Kalpa-Sūtra, pp 22-28, Winternitz, op and loc cit, Weber, op cit, p 211

Charpentier, op cit, Int, p 82
Jacobi, S B.E, xiv, Int, p xxxx

and recalls similar Buddhistic texts, and especially Anga 2—that is to say, the very oldest parts of the canon <sup>1</sup> As just remarked, it resembles the Sūtrakrtānga with regard to its object and parts of the subjects treated, however in the Uttarādhyayana "the heretical doctrines are only occasionally alluded to, not fully discussed Apparently the dangers expected from that quarter grew less in the same measure as time advanced and the institutions of the sect were more firmly established. Of more interest to a young monk seems to have been an accurate knowledge of animate and inanimate things, as a rather long treatise on this subject has been added at the end of the book "2"

As to the contents of the second Mūlasūtra, the Āvašyaka-Sūtra, it deals with all the six Āvašyakas, or observances which are obligatory upon the Jaina, be he a layman or one of the clergy <sup>3</sup> With these observances are connected narrations of historical or quasi-historical importance which are handed down to us in the commentaries. To quote Professor Weber. "It treats not merely of the doctrine of Mahāvīra on this point, but also of the history of the doctrine itself. —1e of the predecessors of Mahāvīra, of himself, of his eleven Ganadharas and of his opponents: the different schisms (ninhagas, ninhavas) which gradually gained a foothold in his teachings. The latter are chronologically fixed Haribhadra quotes very detailed legends (Kathānakas) in Prākīt prose (sometimes in metre) in this connection, and also in connection with Diṭṭhāmāa and Udāhārana, which are frequently mentioned in the text." 4

Taking next the last two Mūlasūtras we find that the contents of the first one—namely, the Dasaveyālvya—refer to the Vinaya, or rules of conduct of the Jaina clergy, and this according to Dr Winternitz reminds us of the Dhammapada of the Buddhists <sup>5</sup> The authorship of this complete conspectus of the leading Jaina tenets is ascribed to Sayyambhava or Sajjambhava, the fourth patriarch

 $<sup>^1</sup>$  Cf Charpentier, op cu , Int , p 34 , Winternitz, op cu , p 312 , Weber, op cu , p 310  $^1$  Jacobi, op and loc cu

<sup>ै</sup> समरोग सायरण य चयस्तावार्य ह्वर् मना। चत्रीचहीविमस्त व मन् । चार्याच्या माम — Āvatyaka-Sūtra, p 58, the six Āvatyakas in order are as follows — The Sāmātam, or avoidance of evil deeds, the Causastho, or praise of twenty-four Jimas, the Vanadanagam, or veneration of the teachers, the Paţikamanam, or confession, the Kāusagga, or atonement of sins committed by penance and meditation, and the Paccakhānam, or abstention from food, etc. Cf that

Weber, op cit, p 880

<sup>·</sup> Cf Winternitz, op cut , p. 815

after Mahāvīra. Mrs Stevenson looks upon this Sūtra "as a monument of a father's love persisting even in the ascetic life," 1 because it was composed by the author for the benefit of his sen named Manaka. As to the last Mūlasūtra, it is a mere supplement to the previous one.

Finally, what remains to be seen of the Siddhanta of the Jainas are the two solitary texts known as Nandisūtra and the Anuvogadvārsūtra. Both of them are somewhat related in contents, but they differ in style. They are more or less encyclopædic, but systematic, reviews of everything that appeared necessary as a means of information with reference to the sources and forms of a correct knowledge and understanding of the sacred texts.3 In this way, according to Weber, their author could present his readers with a hermeneutical introduction. To quote the learned scholar, "these two works are admirably adapted to the use of one who. having completed a collection or reduction of them, then seeks for knowledge concerning the nature of sacred knowledge itself "4 Though according to the literary traditions of the Jainas Devardhigam seems to be the author of these two solitary texts, to both Weber and Charpentier there seems, however, no external support for this conclusion, which is not borne out by any information to be derived from the contents.5 "After all," observes the latter, "I think that the authorship of Devarddhi is not very strongly established, and we may regard him as a redactor rather than the author of the canonical works " 6

This much about the canonical literature of the Svetambara Jamas.7 As to the language of the canon, from the unsettled state of the Jama literature down to Devardhigani's times it may be concluded that the language also in which it was handed down underwent a gradual alteration. However this much seems highly probable, that the religious reformers of the sixth century before Christ, who taught in opposition to the priestly wisdom of the Brahman scholars a way to salvation accessible to the bulk of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stevenson (\*Im), op csl. p. 70
<sup>2</sup> Cf. Jacobi, Kabja-Stira, p. 118, Klatt, op cst., pp. 246, 251 For the tradition about the composition of the Daskouidelika see Hemscandra, Partichtaparum, Canto V.

<sup>\*</sup> Cf Weber, op cut, pp 298-294, Winternitz, op and loc. cut. Weber, op cut, p 294

Cf sbid., Charpentier, op cit, Int., p 18.

About the Suddhania of the Digambaras see Winternitz, op. cif, p. 816; Jacobi, op. cit , Int , p. 30.

people, used for their sermons the language of the ordinary people and not the learned language of Sanskri. This language of the people seems to have been the vernacular dialect of Magadha, the home of Mahāvīra. With all this the Māgadhi used by the Jainas "has very little of affinity with the Māgadhi ether of Aśōka's inscriptions or of the Prākrt grammarians". This is why the actual language used by the Jainas is known as Ardha-Māgadhi, a mixed language, "which consists to a great extent of Māgadhi, but took up also elements of foreign dialects, Māhāvīra is said to have spoken this mixed language to be understood by all with whom he came in touch, therefore also by the people living on the boundaries of his mother-country"."

According to the tradition of the Jainas "the old Sūtro was exclusively composed in the language called Ardha Māgadhi," but the Jaina Prākrt of "the old Sūtro" differs considerably from the language of the commentaries and poets. The Jainas call it Arsham, the language of the Rshis, while the dialect in which the canon is written is nearer to Māhārāshtri, and is known as the Jaina Māhārāshtri. We shall not enter into any further details about the peculiarities of the language used and developed by the Jainas before the final rearrangement of the Jaina books. Suffice it to say that "the Jaina Māhārāshtri, being once fixed as a sacred language, continued to be the literary language of the Jainas until it was replaced by Sanskrit." <sup>14</sup>

Of the non-anonical literature of the Jainas we have, on the one hand, any amount of commentatorial works represented by the class of scriptures called the Nyyutus or Nyryutus, and on the other, independent works consisting partly of learned works about dogmatics, ethics, and monks' discipline, and partly poetical products, of which some are hymns to glorify the Jainas while the rest belong to the highly increased narrative literature of the Jainas It seems certain that long before the final compilation of the canon under Devardhi the Jaina monks must have begun composing explanations to the holy texts, for the oldest commentaries, the Nyjutus or Nyryutus, are in some cases very closely connected with the Sütras, or have even displaced them Pinda and Oghaniyjutus appear in

- Jacobi, op cut, Int, p. 17
- <sup>2</sup> Glasenapp, Der Jamismus, p 84
- े पोरायामञ्जागहभासानिययं इन्ड सूर्च Hemacandra, Prakrt Grammar, iv 287

<sup>4</sup> Jacobi, op cit, Int, p 20 For further details about the language of the sacred writings of the Jainas see ibid, pp 17 ff Glasenapp, op. cit., pp 81 ff

the canon itself, and Ophanimutti is said to have been taken from some of the Pūrvas.1

According to Dr Charpentier, old as the Nirvuktis are they certainly do not represent the very first set of Jama commentatorial literature They are not the oldest but the oldest existing set of commentaries on the canonical scriptures of the Jamas This is because "the Nirvukti is in its main parts only a sort of index, a collection of versus memoriales meant to give an abbreviation of an extensive commentary, where all these tales and legends were really told at length "2 The oldest commentator seems to be Bhadrabahu, who, as seen before, died one hundred and seventy years after the Naviana of Vardhamana. He is said to have composed ten Nirvuktis on different works belonging to the canon-viz the Acaranga, the Sutrakrianga, the Survanramanan, the Dasasrutaskandha, Kalpa and Vyavahāra, the Avasyaka, the Dasavarkālika, the Uttaradhyayana and the Rshibhashita.3 According to Banarsi Das Jain, Bhadrabāhu's Nirvukti on the Avasuaka is the earliest authority on the Purvahhavas-i.e. former births of Rshabha. This is because "the Angas do not make any special mention of the Purvabhavas of the Tirthankaras, though they contain numerous references to the past and future lives of several of Mahāvīra's contemporaries "4

What makes all these commentaries so precious is the circumstance that they have preserved for us, on the one hand, very many old historic or quasi-historic traditions, and on the other, a vast amount of material for popular narrations. Like the Buddhist monks the Jama monks also have at all times preferred to animate their sermons by narrating stories and legends of saints with a view to gaining and preserving as many followers as possible, by taking advantage of the Indian lust of hearing religious stories. Thus "there gradually accumulated a considerable stock of legends and tales, partly borrowed from collections among the people since time immemorial, part'y belonging to the 'legend aurea' of the Jamas themselves, and partly perhaps invented quite recently, which then formed a sort of permanent commentary on the holy texts." 5

To this famous Bhadrabahu is also attributed the Samhita

<sup>1</sup> Cf. Winternitz, op cit, p 817.

Charpentier, op cit, Int, pp 50-51
Cf Avasyaka-Sütra, vv 84-86, p 61, Jacobi, op cit, Int., p. 12

<sup>4</sup> Jain, Jaina Jatakas, Int., p. 111 Charpentier, op cit, Int , p 51

known as the Rhadrahahani-Sambuta-an astronomical work-and the Uvasaggaharastotra, an ode to Pārsya However it is doubtful whether the Bhadrabahu of the Samhita and of the Niruuktis mentioned above are one and the same person. Besides its being of the same character as the other Samhitas, this Bhadrabahavi-Samhitā is not cited by Varāhamihira, who names amongst his numerous authorities another Jaina astronomer, Siddhasena,1 and consequently it is more modern than Varāhamihira. To quote Jacobi, "At any rate, its author cannot be the same Bhadrabāhu who composed the Kalva-Sūtra, because its last reduction, the date of which (980 A V = A D 454 or A D 514) is mentioned in it, was already earlier than, at least contemporaneous with, Varahamihira -not to speak of its composition "2

As for the Uvasaggaharastotra, the tradition about its composition by Bhadrabahu is based on the following verse

# उवसम्महरं पृत्रं काजर्ण मेख संघकत्रार्ण। करुणापरेण विहिन्नं स भहनाह गरू जयत ॥ <sup>3</sup>

"Victory to Guru Bhadrabāhu, who by composing the Uvasaggaharastotra bestowed, out of pity, happiness on the Samgha"

With regard to the contents of the Stotra it is a hymn in veneration of Lord Pārśva This is clear from the last verse of the Stotra. which runs as follows "Thus praised Glorious one! with a heart full of mighty devotion, Parsva mayest thou, O God therefore, give perfect wisdom in every bith, Moon of the Jinas" 4 As to its composition by Bhadrabāhu, Jacobi believes that if that is granted, it is the oldest specimen of the now extensive literature of Jama hymns 5

Besides Bhadrabahu's there are many other independent works. but we shall limit ourselves to a few of the most important of them Of these the first to draw our attention is the Upadeśamālā of Dharmadasagani, who is claimed by the Jainas to be a contemporary of Mahavira.6 The text contains moral instructions for laymen as well as for monks, and its popularity is witnessed by

<sup>1</sup> Kern, Byhat Samhita, Pre , p 29

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi, op cit, Int. p 14 For the tradition of the Digambaras about Bhadrabahu II and the legendary story of the Svetambaras about Bhadrabahu and Varahamihira see ibid, pp 13, 30 Vidyahhusana, Mediaval School of Indian Logic, pp 5-6 Kalpa-Sütra, Subödhikä-Tikä, p 162

Cf Jacobi, op cit, Int, p 18.

<sup>6</sup> Cf Dharmadāsagani, Upadešamālā (Jaina Dharma Prasāraka Sabhā), p 2

many commentaries, two of which go as far back as the ninth century a p.1 After Dharmadāsa we may mention Umāsvāti. who is claimed by both the Svetambaras and the Digambaras. According to Winternitz, because he represents views which do not correspond with those of the Digambaras, they are scarcely entitled to claim him as one of them. With what limitations this fact about Umăsvăti can be or should be understood we cannot say However, the learned scholar is right in inferring, with others of his opinion, that probably the great Acarva belongs to an earlier period, when both the sects were not so sharply divided.2 This is further supported by the Tapagaccha Pattavali of the Jamas. according to which Syamarva, of the fourth century after Vira and. as mentioned before, the author of the Pranapana, was the pupil of Umasvati 3 Nevertheless, according to Hiralal, "the solution may, however, he in the fact that Umasvati does not touch the principles under controversy between the two sections "4

This Umasvati is better known as Vacaka-Sramana ing to the Svetambara recension of his Tattvarthadhigama-Sutra it seems he was known also as Nagaravacaka. We are told by him that he was born in Nyagrodhika, but he resided in Kusumapura or Pātalīputra 5 The Hindu philosopher, Madhavācārva, calls him Umasvātīvācakācarva 6 As to the writings of this great Acurua. we find that no less than five hundred works are said to have been composed by him, of which, however, only five have survived The colophon to all of these-viz (1) Tattvārthādhigama-Sūtra, (11) Bhashya on the above; (111) Pūjāprakarana; (1v) Jambūdvīpasamāsa: and (v) Prasamarti, as published by the Asiatic Society of Bengal-reads "क्रीत: विज्ञानकराचारिक महाक्रवेदनास्तानिवाचकस्य इति ।" 7

2 Cf Winternitz, op cit, p 851, Hiralal (Rai Bahadur), Catalogue of MSS in CP and Berar, Int, pp vii-ix, Vidyabhusana, op cit, p 9

<sup>1</sup> Cf Winternitz, op cit, p 848, Macdonell, India's Past, p 74, Stevenson (Mrs), op cut, p 82

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf Klatt, op cut, p 251 This account of the Svetämbara Patitivali assigns him to centuries before Christ Arya Mahāguri, the tenth pontiff after Mahāvīra, dies two hundred and forty-nine years after the latter He had two pupils, Bahula and Balissaha The pupil of the latter was Umasvati Cf abid, pp 246, 251 In the Digambara account Umāsvāti is mentioned as the sixth in succession from Bhadrabāhu, and as succeeding Kundakundācārya His date of death is given v s 142 or a D 85 Cf Hoernle, I A , xx , p 341 For further information about Umasvati see Hiralal (Rai Bahadur), op cut , Int , pp p sat. Por intries information about Commarket see Financia (18 annious), op ci., int.; y.

'Hirakil (Rai Bahadur), op ci., Int., p xv.

'Tattordhidhigeme-String (cd. Motilia Ladhaji), Adhydycna X, p 208

<sup>6</sup> Cf Cowell and Gough, Sarva-Darsana-Saringraha, p 55

<sup>7</sup> Huralal, op cut , Int , p vin

Among the works mentioned above, Tattvārthādhigama-Sūtra is the one on which mostly rests his fame. Of the few priceless newels that have been rescued from loss and oblivion this is about the most valuable. Umasvatı is the first to put in the popular style of the philosophical Sanskrit Sūtras all the Jamistic principles that constitute the backbone of the Agamic literature of the Jamas. This is why it is virtually known as the Jama Bible and is revered by all sections of the Jaina community. How great and authoritative it is recognised to be will be further evident from the fact that it has perhaps received the greatest attention from most Jama commentators No less than thirty-one commentaries are known to be extant now There is no Jaina doctrine or dogma which is not expressed or implied in these aphorisms. Verily Tattvārtha-Sūtra is a sacred epitome of Jainism 1

With these few introductory notes on the great Umasvativācaka we shall pass on to the period of Vikraināditva, with Siddhasena Divākara and Pādaliptācārya as the outstanding luminaries of the Jaina literary history 2 With regard to the authenticity of the ancient and persistent Jama tradition about the period of Siddhasena and his conversion of Vikrama we have already dealt, and hence we need not here enter into any further details about this moot question of the period of Divakara However two facts may be adduced here in favour of this traditional date of Siddhasena In the first place, like Vacaka-Sramana, he also is claimed by both the Digambaras and the Svetāmbaras, and secondly, references to him in the literature of both the sects are ancient 3

As to the literature left to us by the great Siddhasena, he is said to have written thirty-two independent works dealing with Jama logic and philosophy Leaving aside the minor question of the number of works composed by him he is precisely the first Svetāmbara author of Prakaranas in the technical meaning of the word. "A Prakarana is a systematic treatise in which the subject is exposed in a scientific form, unlike the unsystematic, either diffuse or episodical, treatment of subjects in canonical books, it may be in Prakrt, but as a rule it is in Sanskrit" 4 Such endeavours on the part of great teachers like Siddhasena and others

Jami, op cut . Im., p vin

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Rice (E P), Kanarese Literature, p 41

Hiralai (Rai Bahadur), op ct, Int, p xiii

Jacobi, Samarancea Kaha, Int, p xii.

during the first few centuries before and after the Christian era to raise the Svetambaras to the high level of Indian mental culture were brought to their conclusion by Hemacandra, who provided them with admirable text-books of the principal Indian sciences, besides such standard works as more directly concerned their own creed.

Siddhasena is known to us particularly as the famous author of Nuavatara and Sammatitarka The first is a metrical work on logic, giving an exposition of the doctrine of Pramana (sources of valid knowledge) and Naua (the method of comprehending things from particular standpoints), while the second is the only work in Piakrt on general philosophy containing an elaborate discussion on the principles of logic Before the manguration of these two learned works it seems there had not perhaps existed any distinct treatise on Jama logic, its principles having been included in the works or metaphysics and religion To quote Dr Vidyabhusana "Logic was mixed up with metaphysics and religion in the ancient writing of the James is in those of other sects in India Jama writer on pure logic appears to have been Siddhasena Divākara It was he who, for the first time among the Jamas, distinguished logic from the cognate branches of learning by composing a metrical work called Nyāyāvatāra on Logie in thirty-two stanzas ' 1

As with Bhadrabāhu so also with Divākara is connected one of the hymns of the Jamas which is also an ode to Pārśva — This is the Kalyānamandīrastotra, the tradition about \*hose composition runs as follows

"Once he (Siddhasena) presumptuously declared in the presence of his Guru that he would turn the whole sacred lore from Präkrt into Sanskrit. For the expiation of the sin committed by this sacrilegious utterance he was administered by his Guru the Pārānhika Prājašcitta, which required him to remain dumb for twelve years and visit sacred places. In the observance of this vow he once went to Ujian and lodged in the temple of Mahākāla. Here he incurred the displeasure of the priests for not making obeisance to the god Siva. They called the King Vikramāditya, who compelled Siddhasena to bow before the god. Siddhasena did this, reciting the Kalyānamandīru ode, which had the effect of splitting the image of Siva in twain and manifesting out of it an image of

a Jama Tirthankara Being impressed with his power King Vikramaditya and many others became converted to Jainism"

With regard to Padalipta we have already referred to him as one who had converted his majesty King Marunda, "the emperor of the thirty-six hundred thousand people of Kanyakubia "2 He is known to us as the author of the Tarangavati, the most ancient and tamous of Jama romances The original text has been lost. but a later recasting of it, Tarangalola, has been preserved Nemicandra, the author of the summary, abridged Tarangavati by the omission of complex verses and "Lokapadas" (popular sayings) The reason given by Nemicandra for abridging the original is that it was very extensive, complex, and full of pairs, sixes, and Kulakas (collections) of verses, and that consequently it had become a work only for the learned, the ordinary people having lost interest in it 3

However, in spite of its being an abridged edition of Tarangavatī. Tarangalolā is also of great literary interest as a specimen, and reflex, as it were, of the more popular literature of fiction current in those days, which must have been a very extensive one, both in Sanskrit and Prakrt, though very few works belonging to it have come down to us As usual with other specimens of such literature. in our romance also the picture of the heroine ends in her renouncement of the world and entering the order Karma remembrance of a previous birth, and its consequences, etc., serve to motivate the story, and the narrative is interspersed with a great deal of religious instruction, which, however, rarely degenerates into sermons

Besides Tarangavati, among other works of Padalipta we mention the Prashna-Prakasha, a work on astrology, and the Nirvana-Kalika. the oldest extant work dealing with ceremonials relating to the "Installation of Idols," and is known also as the "Pratishtha-Paddhati "-ie" Treatise on Installation "4 The last-mentioned work is of great interest to the antiquarian, as it supplies "a link between the period of the composition of the Jaina holy scriptures and the date when they were systematically committed to writing The work is written in Sanskrit, in departure from the usual practice to write in the Araha-Māgadhī language of Jaina religious works

<sup>1</sup> Heralal (Ras Bahadur), op cst , Int , p xm - Cf this story with the one given in the Jamistic recension of Vikramacarita -Edgerton, op. cit. p. 253

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid , p 251

<sup>&#</sup>x27; (f Jhaven, Nervāna Kalikā, Int , pp 12 13 4 Ibid , Int , p 1

of the time . . . The pomp attached to Ācāryship is great. Royal insignias, such as elephant, horse, palanquin, chowries, umbrella, as well as Yogapattaka (diagram for worship) and Khatika (pen), books, Crystal-bead-rosary, and sandals are presented to Acarya on conferment of the dignity . . The reference in the Nutya-Karma-Vidhi to Ashia Mūrti (eightfold form, Siva) is important, and shows that Jaina worship was influenced by Tāntrika Āgamas, where the chief detty is Siva "1

Thus from all that we have seen above this much is certain—that even the unrecorded period of Jaina history can safely claim to have had a copious and in part ancient literature. Though ours is in no sense an exhaustive survey of the traditional literature of the Jainas belonging to this period, there would be no exaggeration if we conclude that the Jaina literature of the period under discussion does not yield to any other Indian literature either in quality or in variety. All the species are represented in it, not only those which have an immediate bearing on the canonical writings—that is to say, the dogmatic, the moral, the polemic and the applogetic—but also history and legend, epic and romance, and lastly the sciences, such as astronomy and, above all, sciences like astrology and divination.

1 Jhavers, op cst , Int , p 5

# CHAPTER VIII

## Jaina Art in the North

WE propose to deal in this chapter with the sculptural, architectural and pictorial contributions of the Jainas to the history of North Indian art in general. In the words of Dr Guérinot, "the Hindu art owes to them a great number of its most remarkable monuments. In the domain of architecture in particular they have reached a degree of perfection which leaves them almost without a lival." It is doubtless true that Jainism finds its best expression in architecture. It is consequent on the Jaina belief, which is greater than that of the other Indian sects, in the efficacy of temple-building as a means of salvation that their architectural performances bear so much larger a proportion to their members than is the case with other sects.

In the first place they possess picturesqueness in a great degree They love to construct their sanctuaries on the slopes of woody or naked hills, in wild places with boundless scope for decoration, The mountain masses of Girnar and Satruniava, which rise abruptly to a height of three or four thousand feet above the plains, have veritable citics of temples on their tops. The grouping together of their temples into what may be called "cities of temples" is a peculiarity which the Jamas have practised to a greater extent than the followers of any other religion in India 2 "Specially on the summit of Satrunjaya on every side sculptured chapels gorgeous in gold and colour stand silent and open, within are saints sitting grave and passionless behind the lights that burn on their altars. The multitude of calm stone faces, the strange silence and emptiness, unaccompanied by any sign of neglect or decay, the bewildering repetition of shrines and deities in this aerial castle, suggest nothing built with human purpose but some petrified spirit world " 8

<sup>1</sup> Guérinot, La Religion Diama, p. 279.

Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, 11, p 24 Cf Smith, A History of Fine Art in India and Ceylon, p 11

In spite of this variety of form and structure both the Satruñjava and the Girnär groups, barring a few Jaina caves beside the modern monastery or Math known as Bawa Pyārā's Math in the east of Junāgadh,¹ do not possess any historical record or monument which can be traced back with any success. Even if there had been any such record left, "Full four centuries of Muslim rule have obliterated most of the traces of antiquity" ²

As single edifices illustrating the beauty of the Jama ait both in grace of design and patient elaboration of workmanship may be mentioned the towers of Fame and Victory at Chitor, and the temples of Mount Abu The latter Tirtha, or sacred place of rendezyous, for minute delicacy of carving and beauty of detail stands almost unrivalled even in this land of patient and lavish labour Likewise we may mention the Tirtha of Samet Sikhar or Parasnath in Bengal, of Ranpur, near Sadari, in Rajputana of Pawapuri, with its holy temples of Jalmandar and Thalmandar in Patna,3 and so on, but most of these architectural remains of the Jamas, showing the love of the picturesque on their part, "belong either to the first or great age of Jama architecture, which extended down to about the year 1300, or perhaps a little after that," 4 or "to the middle style of Jama architecture '5 revived in the fifteenth century. especially under the reign of Kumbha, one of the most powerful of the kings of the Mewar dynasty, whose favourite capital was Chitor But enlightening as it would be to follow the architectural, antiquarian and mythological interest attached to all these magnificent monuments of the Jamas, it would be departing from our purpose

Just as with most of the architectural so also with the pictorial remains of the Jainas there is hardly anything which can be included in our survey here. No doubt specimens of Indian ait, which have evolved under the austere influence of Jainism, are found in the shape of illustrated manuscripts, in works of Jaina theology or legends, and also in the shape of old "letters of apology" or Kshamāpanā or Viyānpti-patra, which the Jaina laity and clergy prepared with so much care and embellishment for sending them to

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Burges, A S W I., 1874-1875, pp. 140-141, Plate MIX, etc. "There is no trace of distinctively Buddints symbolism here, and, like the others, they were probably of Jama origin." Fengusson, op. cit., p. 31.
<sup>1</sup> Ibid.

<sup>• 101</sup>d

• "Thalmandar , according to priests, is built on the spot where Mahāvīra died, the Jalmandar being the place of his cremation '-BODGP, p 224 Cf ibid, p 72

<sup>4</sup> Fergusson, op cst , p 59 • Ibad , p 60



JAINA CAVES AT JUNGOHAD BAWA PYARAS WATH

Copyright res red Archaelogual Sunes of India



From a simplest MS of the Kalpa-Silva of the Kalpa-Silva of the District the Theorem to the silva of the Salpa-Silva of the Salpa-Silva of the Salpa-Silva of the Salpa-Salpa of the Sal

## JAINA ART IN THE NORTH

their ecclesiastical head of the neighbouring place on Samvalsarika—the last and the holiest of their eight-day festival of fasts; but all these distinctive traditions of Jama æsthetics belong to the period of Jama or Mediæval Gujarat painting which begins from the twelfth century  $A\ D^1$ 

Coming to the architectural and sculptural remains of the Jainas belonging to our period we find that our main sources he in the Jaina caves on the Udayagiri and Khandagiri Hills in Orissa, on Mount Girnar in Junagadh, and in the sculptural remains at the Kankali-Thla and other mounds in Mathura However, before we proceed any further we shall make a few preliminary remarks bearing on certain characteristics of Indian art in general

The first thing that should be borne in mind is that a sectarian classification of Indian art in general, as Fergusson has assumed, is rather defective. Really speaking, there are no Buddhist, Jaina or Bhahmanical styles of architecture or sculpture, but only Buddhist, Jaina and Brahmanical remains in the Indian style of their period. It is the provincial variations in its formal development, existing side by side with the secular variations in pure style, that tempt us to a sectarian classification of Indian art, but it is not correct. No doubt, as we shall see later on, the varying practical requirements of the cult of each religion, of course, have an effect on the nature of the structure required for particular purposes, but otherwise "works of art, including architecture, should be classified with regard to their age and grographical position, not excording to the creed for the service of which they were designed."

Thus there is no such thing, for example, as a Jaina style of architecture or sculpture. This becomes quite evident from the fact that the principal sculptures of both the Bauddhas and the Jainas are so nearly identical that it is not always easy for the

4 Had

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (f Mehta, Studies in Indian Painting, pp. 1-2, Percy Brown, Indian Painting, pp. 48, 51

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bublir has emphasised the lesson taught by the Mathura discoveries that Indan art was not set tariam. It irtigons—Buddinst, Jama and Brahaminela—used the art of their age and country, and all alike drew on a common storehouse of symbolic and convintional devices. Stigner strend trees, radings, wheels and so forth were available equally to the Jama, Buddhirt, or orthodox Hindu as r lignous or decorative elements "—Smith, The Jamas Birds and other Artiquities of Mathura, Int. p. 6 Cf Buller, E.f. j. u. p. 322.

ct (f Coomarassamy History of Indian and Indoneman Art, p 106 "But, although marty all Indian art is religious it is a mistake to suppose that style was dependent on treed Fergusons classical History of Indian Architecture is greevoisly married by the troneous assumption that distinct Buddhist, Jama and Hindu styles existed "—Smith, A History of Fine 4rt in India and Caylon, p. 9

casual observer to distinguish what belongs to the one and what to the other, and it requires some experience to do this readily <sup>1</sup>

The other point of importance for a student of Indian art is that although almost all Hindu art is religious,2 to the Hindus religious, esthetic and scientific standpoints are not necessarily conflicting, and in all their finest work, whether musical, literary or plastic, these points of view, nowadays so sharply distinguished. are inseparably united. No doubt it remains to be seen whether this limitation or discipline serves as a source of power or makes it the slave of a didactic purpose, but nevertheless, though religious story, symbolism or history may serve to move the artist to action. they cannot alone suffice to guide his hand. The moment he has commenced to work art will step in and take the reins of genius from all three This is why the "fiery religious zeal of Renaissant Italy with all her pictorial symbols does not seem to have deterred her artists from becoming better painters than preachers, true to their kind as decorators rather than as missionaries, so that Signorelli could not help himself from utilising his sacred themes as vehicles chiefly for his discoveries in the art of drawing from the life, and the admirers of Fra Bartolommeo sadly removed from the church wall his masterly but too alluring St Sebastian 1 " 3

With these few introductory remarks about Indian art in geneial we now come to the particular remains of the Jainas. Of these the first to strike our notice are the caves of Orissa, which are amongst the most interesting, though at the same time the most anomalous, of the caves in India. That most of them are Jaina caves goes without saying. In our chapter entitled "Jainams in Kalinga Desa" we have referred to the images of Tirthankaras found in these caves and to the prominence given to Pärsva, whether among these images or by the use of his symbol, the serpent-hood On examining the caves, however, no remains are found which could be clearly attributable to Buddhism. no dagoba, no Buddhism.

<sup>1 &</sup>quot;The Stipas of the Jamas were indistinguishable in form from those of the Buddhats, and a Jama curvilinear steeple is identical in outline with that of a Brahmanical temple,"—Ibid "even highly educated people are not able to distinguish the one class of images from the other "—Rao, Elments of Hindu Iconography, 1, pt 1, p 220

even many even many eutonates people are not one to unstanguast are one class of images from the other "—Rao, Elements of Hindu Iconography, 1, pt 1, p 220

• Of Coomaraswamy, The Arts and Crysts of Indua and Cryston, p 16 "(an Inn.,ce made) according to rule (Saferia) is beautiful, no other forsooth is beautiful, some (deem) that beautiful which follows after (their own) fancy, but that not according to rule (appears) unlovely to the discerning "—Ibid "The Hindus always present an asthetic principle in the guise of a religious precept "—Smith, or cit, p 8

<sup>\*</sup> Solomon, The Charm of Indian Art, pp 86-87

Bodhisattva, no seene distinctly traceable to Buddhist legends. Trissilas open or pointed, Stippas, Swastikas, barred railings, railed trees, wheels, the goddess Sri are found, but they are as common to Jamism as to other religions. Furthermore this is a fact generally accepted by competent scholars, antiquarians and archæologists like O'Malley, Mon Mohan Chakravart, Bloch, Fergusson, Smith, Coomaraswamy, and others

Thus the oldest extant Jaina sculptures show that, like the other sects, Jainas also excavated cave-dwellings or Bhikshighas for their recluses, but the practical requirements of their cult had an effect on the nature of the structure adopted by them. As a general convention Jaina monks did not live in large communities, and this combined with the nature of their religion did not necessitate them to have large assembly halls like the Castyas of the Buddhists. As seen before, the oldest and the most numerous of these earliest caves of the Jaina sects are in the hill on the east called Udayagiri, the modern in the western portion designated Khandagiri. "The picture-queness of their forms, the character of their sculptures and architectural details, combined with their great antiquity, render them one of the most deserving of a careful survey." "8

If not from the architectural at least from the archieological point of view the first to arrest our notice among the Udayagur caves is the Hāthigumphā cave, a great natural cavern, the brow of which must have been smoothed to admit of the inscription. As to the inscription, it has been already dealt with at length by us. Though as it stands now there is very little of architectural importance left in it, this much is certain—that in spite of its being a natural cavern, looking to the importance of the record the Hāthigumphā must have been an excavation of no mean consideration. This is because the predilection for cutting temples or caves in the rock is

<sup>2</sup> O'Malley, BDGP, p 266

Cf Smith, op cut, p 84

<sup>1</sup> Cf Chakravartı (Mon Mohan), op cut, p 5, Fergusson, op cut, p 11

<sup>1 &</sup>quot;After having examined the caves carefully during my visits I have come to the courson that all the caves, so far as the present data are available, should be ascribed to the Jainas and not to the Buddhist"—Chakravart (Mon Mohan), op and for cit

<sup>4 &</sup>quot;That the caves contain nothing Buddhistic, but apparently all belong to the lamas, is a fact which is now, I think, generally accepted by all competent scholars" accepted by all competent scholars"

<sup>\* &</sup>quot;Till comparatively recently, however, they were mistaken for Buddhist, but this they clearly never were "--Fergusson, op cit, 1, p 177

Cf Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, p 37

Fergusson, op cut, 11, p 9

to be found in the great desire for lasting merit, which the solid rock offers over a structural edifice, the merit gained by the work would last as long as the work. Moreover, the fact that the Hāthigumphā cave was enlarged and improved by art gains further strength from the fact that as a general rule cave-cutters selected cliffs where the rock was solid and free front cracks and fissures, and not natural caverns, to facilitate their work. This is because a natural cavern means rotten rock, where fragments may drop at any time, and so make lying within them dangerous

As mentioned before, from the artistic point of view the greatest interest hes in the Ram and the Ganesa caves on the Udayagni Hill Both of them are two-storeyed caves with friezes, interrupted by the cell doorways, in both the upper and lower galleries. Of the two the Ram is the largest and best decorated of all the caves, and in it elaborately carved friezes represent various seems of human activities. As to the seenes portrayed in those sculptures and those, more or less repeated in the Ganesa cave, the District Gazetteer and reputed scholars like Chakravarti and others are of opinion that they relate to various incidents, legendary or otherwise, of Parsva's life. We have referred to this fact before, and have also touched a little in detail upon the subject-matter of these friezes.

As to the sculpture of these early Jama remains we find that, like the Mathura specimens which are to follow, there is here also a strange mixture of Greek and Indian elements in the dress of male and female figures, as well as in the draperies. This becomes confirmed in itself since the Yayanas were very much advanced during the centuries before the Christian era, and that Kharavela of the Håthigumphä inscription had his share in forcing the great Indo-Greek king, Demetrios, to retreat from India Moreover the figures in these scenes are cut in bold rehef as at Mathura, and the women here too wear very thick ring anklets. This characteristic of the Orissa and other Jama remains rightly emphasises the truth of the statement that "the interchange of ornamental motifs between the peoples of the earth must have been in progress since man first consciously produced decorative forms, and it is a psychological truth that such borrowed motifs invariably became modified in the process of application by the borrower. The extension of such borrowing and modification is endless, and motifs frequently return





from Mirra. The Antiquities of Ontion

to their earlier traces extraordinarily transformed - sometimes almost beyond recognition "1

Besides this fact of the introduction of foreign elements in the realm of Jama or Indian art of the pic-Gandhara period we are of opinion that in this early Jama sculpture there is a singular charm Over and above its wealth of ornaments and skill in technique it is instinct with a remarkable freshness of feeling and wholesome joy of life, which ultimately breaks out into scenes of broad humour These bas-reliefs, among other scenes of human activities, represent those of hunting, fighting, dancing, drinking and love-making, and, according to Fergusson, "anything, in fact, but religion or praying in any shape or form '2 This warmth of healthy humanity is characteristic of all the best Buddhist and Jama art, and was only partly repressed by the classic reserve of the Gandhara school, which next appears on the scene

Space forbids any further discussion about the Jama remains at Orissa However two particular aspects of the Jama contribution to art may be mentioned here before we pass on to the Mathura remains. The first is the institution of relic worship in the form of Stupas, and the second that of idolativ among the Jamas mentioned before, from the fourteenth line of the Hathioumpha inscription we learn that even prior to the age of the Mathura sculptures-as with the Buddhists so also with the Jainas-was prevalent the practice of erecting monuments or Stupas on the remains of their teachers "Doubtless the oldest Stupas were not symbols of a religious cult, but memorials of the dead associated with the practice of burial instead of cremation " 3 It may be that this line of worship was not so common with the Jamas as with the Buddhas, and it is certain that it was out of date after a short span of its popularity, but from the Vodva Stuva from Mathura, which, as seen before, was built by the gods, we can affirm this much—that Stupa-worship with the Jainas also had reached a definite stage

The chief ground for such an assertion is that "Stupas were. originally, great mounds of earth raised over the ashes of a chief or religious leader, and surrounded by wooden rails to protect them Later they were built in brick or stone with an earthen core, a stone railing taking the place of a wooden one "4 That the Vodva and

<sup>1</sup> Andrews, Influences of Indian Art, Int , p 11

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fergusson, op cit, p 15 <sup>3</sup> Havell, Ancient and Mediæval Architecture of India, p 46

<sup>4</sup> Cousens, Architectural Antiquities of Western India, p 8

other Stūpas at Mathura do not resemble Stūpa architecture in its primitive form is clear on the very face of it. We find in them a stone railing taking the place of a wooden one, and bisides this a lavish decoration applied to the exterior

The second point that we are to consider now is the iconography of the Jamas From the Hathieumpha inscription we have seen that the Jamas used to have images of their Jinas as far back as the days of the Nandas This is partially confirmed by the Mathura remains that the Jamas of the Indo-Scythic period used for their sculptures materials from an old temple. In accordance with Smith this state of facts shows indeed at least this much, that there was a Jama temple in Mathura before 150 B C 1 Moreover from the traditional literature of the Jamas we have seen that, even in the days of Mahāvīra, Pārsva was the Tirthankara worshipped by his father and the Jama Sampha of those days However, we need not concern ourselves with the question as to when exactly idol-worship was taken up by the Jamas, though this much seems certain, that in one form or the other it has been prevalent from the days of Mahāvīra

What we are immediately concerned with is the iconography of the Jamas The proper objects of worship are the twenty-four Jinas or Tirthankaras, but, like the Mahayana Buddhists, they also allow the existence of Hindu gods, and have admitted into their sculptures at least such of them as are connected with the tales of their saints-among which are Indra or Sakra, Garuda, Sarasyati, Lakshmi, Gandharvas, Apsaras, etc., forming a pantheon of their own. divided into four classes-Bhavanadhipatis, Vyantaras, Juotishkas and Vaimanikas 2 The Tirthankaras, as already mentioned, are recognisable by a cognizance, or Cinha, usually placed below the image. We have seen that more than one cave in Orissa is noted for the figures of Jama Tirthankaras, with their characteristic symbols or Lanchanas, and for those of seated Jinas carved in moderate relief Similar statues of the Jaina Tirthankaras are found among the Mathura remains also, and as a class they represent the Digambara mode of representation of the Jaina Tirthankaras 3 Thus even historically the series of twenty-four po tiffs (Tirthankaras), each with his distinctive emblem, was evidently

<sup>1</sup> Smith, The Jaina Stuva and other Antiquities of Mathura, Int., p. 3

Simili, Ine Sound Single and water Anaquates of Scannari, Int., p of Cf Buhler, Indian Sect of the Jamas, pp 66 II Cf Vogel, Catalogue of the Archwological Museum at Mathura, p 41 For further details about the Tirthankari images at Mathura Museum see ibid. pp 41-48, 66-82



ANCIENT JAINA BRICK NTLP4 PACAVATED MATHURA
Cobraph rooted federological Survey Data

firmly believed in at the beginning of the Christian era, and even earlier

The Tirthankaras are generally represented seated in the same cross-legged attitude as Buddha, with the same stolid, contemplative expression of countenance. If the dancing figures in both the Orissa and Mathura sculptures stand for evolution, the everlasting becoming, the Yogi type of seated Jina is an equally dramatic image of withdrawal, of complete independence of evolution. It is well to remember that this does not represent any sort of mortification of the flesh, it is simply the position which has been adopted by Indian thinkers from time immemorial as most convenient for meditation It need not also be considered as expressionless because it does not reflect the individual peculiarities which make up expression as we commonly conceive it. On the other hand, in the opinion of Rothenstein the plastic interpretation of Samadhi. or religious absorption, forms one of the supreme conceptions in the history of art which the world owes to the penius of India. "This concrete crystallisation of a spiritual mood," observes the learned scholar, "was developed into a form so perfect and inevitable that it remains, after more than 2000 years, one of the most inspiring and satisfying symbols erected by man "1

Coming to the Jama remains in Mathura, a city of immemorial antiquity, it may be said that they were excavated from or near the Kankālī or Jamī mound (Tīlā), about half-a-mile south of the The importance of this school in the history of Indian art hes as a link between old Indian and mediæval sculpture and its close affinity with the Gandhara school, so called because its centre was in the region of Gandhara, the north-western frontier, and most of its finest creations have been found there "Geographically," observes Smith, "Mathura occupies a central position intermediate between Gandhara to the north-west. Amaravati to the south-east, and Sarnath to the east It is therefore not surprising that the local school of art should display intermediate characters. linking it on the one hand with the Hellenistic art of Gandhara, and on the other with the purely Indian schools of the interior." 2 This Gandhara-Mathura school seems to have sprung up in the first century B.C., and flourished in full maturity between A D 50

Rothenstein, Examples of Indian Sculpture, Int., p. 8
 Smith, History of Fine Art in India and Ceylon, p. 183 Cf. Vogel, op. ci., p. 19

and 2001. It arose from the adoption of the Hellenistic models to the older art of India, which gradually assimilated to its own spirit

"The phrase 'Gandhāra school,' "observes Dr Barnett, "is a collective term denoting the labours of many artists working in various materials through several generations with a considerable variety of technique Sometimes they blindly copied Hellemistic models, with the dubious success due to elever imitation. Usually, however, they did more together with the figures, drapeues, and motives which they borrowed from Hellemism they imported a spirit of Greek refinement and dignity, of beauty and harmony, which raised the forms of the older art to a nobler level, without weakening its sincerity and humanity." 2

This introduction of foreign elements into the art of India and the extension of Indian taste abroad are a natural outcome of the political and commercial intercourse which India had with the world outside. This is why the geographical India of to-day includes the homes of numerous races whose ideals of art, as of religion are far from bring identical, and who, bring in many cases immingrant even down to late historical times, have introduced foreign elements of decorative art, which, like the miningrants themselves, have become naturalised and have also acquired a local patina. However, according to Andrews, on elimatic and other grounds hardly any interesting facts concerning art matters can be gleaned from the lands most affected by contact with India, and hence "most of our knowledge of the Arts has to be compiled from the internal evidence of such objects as have survived the destrictive forces of climate and fanatiers." 3

With these few preliminary remarks about the Mathiua school in general we shall now study some specimens of Jaina sculpture found at the Kankāli mound, and shall see how far Jaina artists were governed by the immutable law of the undisputed obedience which Art exacts from her votaries, and how far they succeeded in bringing about a health assimilation of Hellenstu elements

Of the few specimens of Mathura sculptures which we are to describe here we shall take first the very interesting and beautiful works technically known as Ayāgapatas "An Ayāgapata," observes Dr Buhler, "is an ornamental slab, bearing the representation

This culmination of the art of the school may be dated from about A D 50 to A D 150 or 200 "- South, on cit, D 99

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barnett, Antiquities of India, p 253 Andrews, op cit, Int, p 12

<sup>254</sup> 

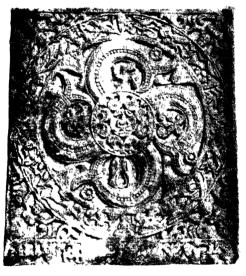

Al 4GAPATA OR 'TABLET OF HOMAGE MATHURA

Copyright reserved Archaeological Survey of India

of a Jina or some other object of worship, and the term may be appropriately rendered by 'tablet of homage or of worship,' since such slabs were put up in temples, as the numerous inscriptions on them say, 'for the worship of the Arhats'. Among the Jainas they probably went out of fashion at an early period, as the inscriptions on them invariably show archaic characters, and are in no case known to be dated''!

The Auagapatas seem to be not the exclusive but a prominent feature of the ancient Jama art As usual, the aim that the Jama sculpture had in view in these highly decorated tablets "was not the independent creation of beauty. Their art was the dependent art of the decorator of architectural monuments "2 Nevertheless there is nothing strange if the central disc of the Vogi type of seated Jina, the highly ornamental Trisūlas, accompanied by a great variety of sacred symbols, the exquisite curvilinear ornaments, and the massive pillars in the Persian Achæmenian style were to prejudice the art-loving visitor so as not to easily believe that symbolism was a prime motive of Mathura's sculptures in their handling of their chisels upon these "tablets of worship" On the other hand, at least with regard to these Auegapatas, one may go even a step further and assert that they showed then supremacy in the vitality and independence of their creations, and thus being enthusiastic artists themselves they must have often utilised religious themes as an excuse for rather than as the end and aim of their productions

Of these, two Ayāgapatas may be mentioned here—the one set up by Sivayašā, the wife of the dancer Phaguyaśa,³ and the other by Amohini, as mentioned before, of the year 42 of the Lord, the Mahākshatrapa Sodāsa The first composition, in the words of Smith, "gives an interesting view of a Jaina Stāpa, which was surrounded by a perambulation path guarded by a railing The path is approached through a highly decorated Torana gateway, to which four steps ascend A heavy wreath hangs from the lowist beam of the gateway. A dancing girl completely nude except for a sash of the usual jewellery round the hips stands in an immodest attitude on the railing on each side of the gate. Two massive pillars with peculiar bases are shown, and a small portion of the railing surrounding an upper perambulation path is visible" 4

- <sup>1</sup> Bubler, E I , n , p 314
- \* Chanda, A S I , 1922-1923, p 166
- <sup>3</sup> Cf Bühler, op cat No V p 200
- 4 Smith, The Jama Stupa and other Integratics of Mathura, p 19, Plate XII.

On this beautifully carved Torana there is a brief dedication. and according to Smith the characters of this inscription are "little more archaic than those of Dhanabhūti's inscriptions on the gateway of the Bharhut Stupa, dated in the reign of the Sungas, or about 150 B C "1 Dr Buhler also has grouped it under the name of "archaic." but he limits himself to the remark that it belongs to the period before Kanishka 2 As to the artistic merits of this Avagapata one need not be guided by mere sentiment. There are tests more universal than those of particular canons or personal likes and dislikes To Vincent Smith the attitude of the two female figures represented here seems immodest. Likewise the female statues appearing on some railings elsewhere are also considered by him indecently naked 3 It seems, in cases such as these, it is the immediate or apparent subject-matter-the representative element-which gives vent to personal likes and dislikes, and the meaning of art no more remains for us far deeper than that of its immediate subject

As it is, the female figures both in the Auggangia of Sivavaśa and on some railing pillars, either standing on crouching grotesque dwarfs or in some other pose, are not to incite good or bad actions. since nearly all art which has any conscious purpose is sentimental The true ethical value of art appears in its quality of detachment and vision The light in which the ancient Indian artists envisaged woman was serene, frank and generous The thick ring anklets, the light wisp of drapery, the heavy ear ornaments, armlets, necklace and girdle enrich but do not conceal the all-conquering and triumphant nudity There exists not a trace either of immodesty or the diffidence of false shame in this arborean beauty Within no mean or narrow compass but in the palace of their souls did the artists at Mathura, as at Sanchi and elsewhere, enshrine woman, and so they enskied her image—the immortal symbol of all beauty -stamped, as was fitting, in everlasting stone, and outlined against the blue-black ground of heaven

Coming to the tablet of homage set up by Amohini, Smith observes "This fine votive tablet, which is essentially an Auāgapata,

<sup>1</sup> Smith, The Jaina Stupa and other Antiquities of Mathura, Int , p 3

Buhler, op cit, p 196

According to Coomaraswamy these female figures are not dancing girls, as Smith has observed In his opinion "they are Yok'st, Devalás or Vikiakas, nymphs and dryads, and to be regarded as auspicious emblems of vegetative fertility, derived from popular behefs "—Coomaraswamy, op cit, p. 64 Cf Vogel, ASI, 1909-1910, p. 77



TABLET OF HOMAGE SET UP BY SIVAYASA Copyright reserved. Archaechaseal Sunces of India

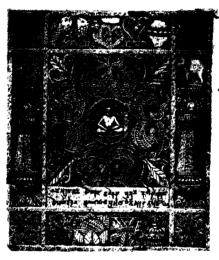

AYAGAPATA WITH JINA MATHUM 15T CFNITRY AD

Copyright reserved. Archeologued Stortes of India



Copyright reserved. Inchestogical Survey of India



RAILING PHELARS WITH HUMAN FIGURES (MATHURA)

Copyright reserved. Archeological Survey of India



though not so called, represents a royal lady attended by three women and a child The attendant women, in accordance with the ancient Hindu fashion, which survived to modern times in Southern India, are naked to the waist. One holds an umbrella over her mistress, whom another fans. The third holds a wreath (hār) ready for presentation The execution is bold, and not altogether wanting in artistic ment "1"

Next to these Auagapatas we may mention the sculpture connected with the Vodva Stupa built by the gods. The sacred symbol in the centre of the composition consists of a Dharmacakra supported by a Triśūla, which itself rests on a lotus The Dharmacakra. or the Wheel of the Law, as the emblem of their respective creeds. is common to all three sects-the Jamas, the Brahmans and the Bauddhas 2 The particular Cakra that appears here "differs from those on the Buddhist and other Jama sculptures by the two earlike projections at the top, as well as by the addition of two Sankhas. which lean against the basis " 3 The group of worshippers on the right of the picture is formed of four female figures holding garlands in their hands, wherewith they evidently intend to worship the Arhat mentioned in the inscription Each of the first three figures holds up in her right hand a long-stalked lotus flower, while the fourth one, which looks smaller and apparently much younger, clasps her hands in an attitude of adoration, and is partly hidden behind the stiff Assyrian-looking lion which crouches at the end of the slab According to Dr Buhler the faces of these females look like portraits.4 and their dress, which is a bit peculiar, consists of a single long robe covering the whole body to the feet and confined at the waist.

There is some difficulty about the mutilated portion of the slab The male figure on the right of the *Dharmacakra* is considered by Dr Buhler to be that of a "naked ascetic, who, as usual, has a piece of cloth hanging over his right arm. This is probably the Arhat mentioned in the inscription" <sup>5</sup> It is difficult to say if this is a

<sup>1</sup> Smith, op cut, p 21, Plate XIV

<sup>1 &</sup>quot; it would be surprusing if the worship of Stippus, of sacred trees, of the Wheel of the Law, and so forth, more or less distinct traces of which are found with all sects, as well as their representations in sculptures, were due to one sect alone instead of being heirbouns handed down from remote times before the beginning of the historical period of India "—Bahr, op or.1, p. 828

<sup>\*</sup> Ibid, P 321 For a specimen of Buddhist sculpture see Fergusson, Tree and Serpent Worship, Plate XXIX, Fig 2
\* Bühler, op and boc cit/

b Ibid

R

naked figure of an ascetic According to Smith it is one of the four male wershippers who have formed the other side of the slab <sup>1</sup> In our opinion, too, Smith's view seems to be more acceptable, because then the whole sculpture would be representing a group of male and female lay-worshippers preparing for the homage of the Arhat mentioned in the record

The importance of this specimen of Mathura sculpture lies in this, that it is connected with the Vodva Stūpa built by the gods We have already referred to the significance of the words "built by the gods". It must have been built several centuries before the beginning of the Christian era, for the name of its builder would assuredly have been known if it had been erected during the period when the Jainas of Mathura earefully kept record of their donations. The Jaina tradition about it, as reproduced by Smith, runs as follows. "The Stūpa was originally of gold, adorned with precious stones, and was erected in honour of the seventh Jina, Supāršvanātha, by the goddess Kuberā, at the desire of two ascetics named Dharmaruci and Dharmaghosha. In the time of the twenty-third Jina, Pāršvanātha, the golden Stūpa was encased in bricks, and a stone temple was built outside." 2

Besides these few specimens of Mathura sculpture we may mention the Torana, showing the veneration of holy objects and places by human and mythological beings. The artist in these Toranas does not want to illustrate any particular text or legend, but merely wishes to show how eager gods and men are to pay homage to the Tirthankaras, to their Stüpas and temples. This is why the scenes refer to the worship of one or several Jaina sanctuaries and to processions of pilgrimages undertaken for this purpose.

Amongst these sculptures is one which apparently possesses very considerable archæological interest. It is a Torana bearing is relief which represents the worship of a Stūpa by two Suparnas—half birds and half men—and by five centaurs or Kinnaras. All the five figures wear turbans, such as many males of rank represented on Buddhist sculptures wear. "A somewhat similar scene," observes Buhler, "where Suparnas worship a Stūpa occurs on a Tulevo at Sānchi 3 But it must be noted that the Sānchi figures are much more like Greek harpies, while those on our slab are done

Smith, op cit, p 12 Ibid, p 15 Cf Fergusson, op cit, Plate XXVII, Fig 1



UBLERYE ALL A LEWYE UP A TORAN I REPRESENTING GODS AND MEN PANING HOMAGE TO TIRTHANKARAS





OBVERSE AND REVERSE OF A TORAN STATHURA

Copyright reserved. Archaeological Survey of India.



1775 RELIGIOUS AT NEVESAS FFAF ORNAMESTAL STAB MURES 115, 1

# 11 11 11 E

in a more conventional manner, like the winged figures on the Assyrian and Persian sculptures. Among Brahmanical representations those of Garuda, the king of Suparnas, on the Gupta seals are worthy of comparison. Centaurs have been discovered on the Buddhist monuments in Gaya and elsewhere, and in all probability they go back to Greek models. What is particularly remarkable in those on our slab is the branch which hides the place where the human body is united with the rump of the horse. As far as I have been able to ascertain from my colleagues versed in classical archieology there are no Greek sculptures showing this particular."

As to the figures on its reverse, the *Torana* beam retains a fragment of a procession, apparently about to visit some sacred place. The cart closely resembles a modern *Shighrām*, and the driver, who lifts his goad, is seated, as is still the custom, on the pole. The trappings of the several animals are exactly like those represented on the Sānchi sculptures. But similar carts are not traceable on the latter, where very Greek-looking chariots <sup>4</sup> drawn by horses appear instead <sup>5</sup>

Taking last the ornamental slab, the obverse of which represents Nemesa's feat of transferring the embryo of Mahāvīra, and the reverse showing female dancers and musicians rejoicing at the great feat, once again we realise that the religious stories and moral lessons which the Indian artist was employed to advertise did not interfere with his freedom to perfection. The Mathura carver seems to have succeeded in creating the most satisfying esthetic forms precisely at the periods when their services were in the greatest request for purposes of propaganda among the priestly and royal patrons. Especially when he was employed to illustrate some well-known story or legend he could, to an unusual degree, use traditional canons of proportion and gesture, and reconcile these with a demonic energy.

Besides this slab representing the popular tradition of the transfer of Mahavira's embryo there are four mutilated statues lithographed by Cunningham Two of these figures represent seated females Each of them has a small child lying in a dish

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf Fleet, C I I, m, Plate XXXVII, Smith, J.A S B, Ivm, pp 85 ff, Plate VI i "No other example is known of a leaf being used to mask the junction between the human and equine bodies in the centaurs"—Smith, History of Fine Art in India and Caylon, p 82

Bühler, op cut, p 819

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I ergusson, op cat, Plate XXXIII, thad, Plate XXXIV, Fig 1
<sup>8</sup> Bühler, op and loc cat

on her lap The left hand supports the dish, but the right is raised up to the shoulder Both females appear to be naked The other two figures are those of Naigamesha, and "ightly are they "goat-headed," according to Dr Buhler, as also the figure in the other sculpture Comparing this slab with that of the four figures of Cunningham the eminent Orientalist observes. "The very close resemblance of the position of the infant, and the attitude of the female holding it, is at once apparent. And this point, taken together with the unmistakable figure of Naigamesha-Nemeso, irresistibly leads to the conclusion that the legend referred to must be the same in both cases" 3

In fact the cave temples and dwellings excavated in Orissa and at Junāgadh or Giriār in Gujarat, with their elaborately carved friezes and finished to the minutest detail and ornament, and the richly decorated Ayāgapatas and Toranas of the Mathura find, stand before us not as remains but as living oracles of art. They combine in them the Trunne Entity of Indian art—a sublime union of the purely Decorative, the Realistic and the purely Spiritual This is felt rather than seen, for the differences between the one and the other are to be found, not in the fields of artistic knowledge, however wide, but in the terra incognita of Taste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buhler, op cit, Plate II, a <sup>2</sup> Cunningham, ASI, xx, Plate IV

Buhler, op cit, p 318

Dunca, of the, p oro









FOUR MUTILATED STATULS REPRESENTING THE TRANSFER OF MARRYORA'S EMBRYO

Copyright reserved Archaeological Survey of India

# CONCLUSION

IF nothing succeeds like success, the great triumph of Jainism in holding its own against its numerous rivals in the north discredits the view that Jainism, like Buddhism, did not strike deep roots in North India, and that there was nothing like a Jama period in the history of India 1 With all deference to the scholars who maintain such views, we venture to believe that the study of Jainism in North India attempted in the foregoing pages, inadequate as it is in many ways, is sufficient evidence to the contrary may be the antiquity of Jamism in North India, no one can deny that there is enough conclusive evidence to the effect that, at least from the days of Parsya or from 800 B c. down to the conversion of the great Vikrama by Siddhasena Divakara in the beginning of the Christian era, and to some extent even throughout the Kushana and the Gupta periods. Jainism was the most powerful religion in During this glorious period of more than a thousand years there was not a single dynasty in the north, whether great or small, that did not come under its influence at one time or another

Leaving aside a few points of historical importance here and there, almost every chapter in the present work deals with matters about which long researches have been made, and various opinions have been recorded. Thus, more or less, ours has been a humble attempt to string together, in methodical order, the results of the labours of cole scholars, in order to produce a readable work on the unrecorded period of Jaina history—and not to compose an elaborate work of discussions on Jaina antiquities. In fulfilment of this any betrayal into conjectures and suppositions should be accepted as such, and not as historical discoveries. As far as possible details have been suppressed, nevertheless repetition has not been avoided where such repetition seemed necessary to bring out cardinal facts and salient features of this period of North Indian Jainism, which happily coincides with the hey-day of its powers.

However, until the numerous Jama inscriptions and manuscripts which exist everywhere in the north are collected and

translated, and until plans are made of the architectural remains and statistics gathered, it is idle to speculate either about the extent and strength of Jaimsm in the north or about its vicessfuldes during its existence there. It is a task worthy of being attempted, for, if successfully carried out, it would add to our seanty stores of knowledge one of the most interesting chapters still available for the religious and artistic history of the people of India

# SOURCES

# I Archwological and Epigraphical

- ALLAN, JOHN Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties and of Saśānka, King of Gauda London, 1914
- Annual Report of the Mysore Archæological Department for the Year 1923, pp 10 ff Bangalore, 1924
- BANERJI, R. D. Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves E1, xiii, 1915–1916, pp. 159 ff
- BANERII, R. D. Note on the Häthgumphä Inscription of Khäravela J B O R S , iii , 1917, pp. 486 ff
- Beglar, J D Tours in the South-Eastern Provinces A.S.I.,
- BHAGWANLAI. INDRAJI, PANDIT The Hāthigumphā and three other Inscriptions in the Udayagiri Caves near Cuttack Actes du Sixième Congrès International des Orientalistes, Troisième Partie, Section 2. Arvenne, Liede, 1885, pp 133 ff
- BHAGWANLAL INDRAJI, PANDIT The Kahāun Inscription of Skandagupta I A, x, 1881, pp 125 ff
- BHANDARKAR, R G On Di Hoernle's Version of a Nasik Inscription and the Gāthā Dialect I A, xii, 1883, pp 139 ff
- Bloch, T Conservation in Bengal ASI, 1902–1903, 1904, pp 37 ff
- BUHLER, G New Jama Inscriptions from Mathura E I, 1, 1892, pp 371 ff
- BUHLER, G Further Jama Inscriptions from Mathura EI, 1, 1892, pp 393 ff
- Burler, G Further Jama Inscriptions from Mathura E1, 11, 1894, pp 195 ff
- BUHLER, G The Nanaghat Inscriptions ASWI, v, 1883, pp 59 ff
- Buhler, G. Asoka's Rock Ediets according to the Girnar, Shahbazgarhi, Kalsi and Manschra Versions EI, 11, 1894, np. 147 ff
- Buhler, G The Pillai Edicts of Asoka EI, n, 1894, pp 245 ff Buhler, G The Three New Edicts of Asoka IA, vii., 1878, pp 141 ff

BUHLER, G Indische Palæographie Encyclopædia of Indo-Aryan Research, pp 1 ff

BUHLER, G Specimens of Jaina Sculptures from Mathura EI, 11, 1894, pp 311 ff

BUHLER, G The Barābar and Nāgārjunī Hill Cave Inscriptions of Asoka and Dasaratha I A, xx, 1891, pp 361 ff

BUHLER, G The Madhuban Copper-Plate of Harsha, dated Samvat 25 E I, 1, 1892, pp 67 ff

BUHLER, G The Jama Inscriptions from Satrunjaya EI, 11, 1894, pp 34 ff

Burgess, James Caves in Junāgadh, and elsewhere in Kāthiāwād ASWI, Kāthiāwād and Kachh, 1874—1875, 1876, pp. 139 ff

CHAKRAVARII, MON MOHAN Notes on the Remains in Dhauli and in the Caves of Udayagiri and Khandagiri Calcutta, 1902

CHANDA, RAMAPRASAD Dates of the Votive Inscriptions on the Stupas of Sanchi Memoirs of the Archæological Survey of India, No 1, 1919, pp 1 fi

CHANDA, RAMAP. ASAD Khāravela JRAS, 1919 pp 395 ff CHANDA, RAMAPRASAD The Mathura School of Sculpture ASI 1922-1923, pp 164 ff

COLEBROOKE, H T On Inscriptions at Temples of the Jama Sect in South Bihar Miscellaneous Essays 11, Madras, 1872, pp 315 ff

CUNNINGHAM, ALEXANDER Inscriptions of Asoka CII, 1, 1879

CUNNINGHAM, ALEXANDER ASI, 1871–1872, ui , 1873 CUNNINGHAM, ALEXANDER ASI, 1878–1879, xiv , 1882

CUNNINGHAM, ALEXANDER 251, 1818-1818, XIV. 1802
CUNNINGHAM, ALEXANDER Coins of Mediæval India London,
1884

CUNNINGHAM, ALFXANDER ASI, 1881-1882, XVII, 1884

CUNNINGHAM, ALEXANDER ASI, 1882-1883, xx, 1885

Dowson, J. Ancient Inscriptions from Mathura. JRAS, v. (New Series), pp. 182 ff

FLEET, J F Records of the Somawamsı Kıngs of Katak E I, nı, 1894–1895 pp 323 if

FLEET, J F The Hathigumphā Inscription JRAS, 1910, pp 824 ff
FLEET, J F The Ruminder Inscription and the Conversion of

FLEET, J F The Ruminder Inscription and the Conversion of Asoka to Buddhism JRAS, 1908, pp 471 ff

FLEET, J F Sanskrit and Old Canarese Inscriptions IA, vii, 1878, pp 15 ff, 33 ff, 101 ff
FLEET, J F Inscriptions of the Early Gupta Kings and their

Successors CII, III, 1888

GARDNER, PERCY Catalogue of Indian Coins, Greek and Scythic London, 1886

Growse, F S Mathura Inscriptions IA, vi, 1877, pp 216 ff 264

HULTZSCH, E Maliyapundi Grant of Ammaraia II E I. ix. 1907-1908, pp 47 ff

Hultzsch, E Inscriptions of Asoka СІІ, 1 (new ed.), 1925

HULIZSCH, E Inscriptions on the Three Jama Colossi of Southern India E I, vii, 1902-1903, pp 108 ff Two Inscriptions from General Cunningham's

Archæological Reports 14, x1, 1882, pp 309 ff

JAYASWAL, K P Hathigumpha Inscription of the Emperor Khāravela (173-160 BC) JBORS, III, 1917, pp 425 ff

JAYASWAL, K P A Further Note on the Hathigumpha Inscription

JBORS, III, 1917, pp 473 ff

JAYASWAL, K P Hathigumpha Inscription Revised from the Rock JBORS, N, 1918, pp 364 ff

JAYASWAL, K P Hathigumpha Inscription of the Emperor Kharavela JBORS, xm, 1927, pp 221 ff

JAYASWAI K P Hathigumpha Notes JBORS, xiv, 1928, pp 150 ff

JAYASWAI K P An Inscription of the Sunga Dynasty JBORS.

\(\chi\), 1924 pp 202 ff

JAYASWAI, K. P. The Statue of Wema Kadaphises and Kushān Chronology. J B O R S. vi., 1920, pp 12 ff

JINAVIIANA MUNI Prācina Jaina Lekha Sangraha, i Bhavanagar, 1917

KONOW SIIN Epigraphy ASI, 1903-1906, 1909, pp 165 ff KONOW, SIEN Taxila Inscription of the Year 136 E1, xiv, 1917 1918, pp 284 ff

Konow, Sien The Ara Inscription of Kanishka II the Year 41 EI, xiv, 1917-1918, pp 130 ff

LUDLES, H. A List of Brahmi Inscriptions from the Earliest Times to about 3 D 400 E1, x, 1912, Appendix 1

MAZUMDAR, R C Hathigumpha Inscription IA, alvii, 1918, pp 223 ff

MAZUMDAR, R C Second Note on the Hathigumpha Inscription of Khāravela I A, xlvm, 1919, pp 187 ff

NARASIMACHAR, R. Inscriptions at Sravana Belgola E C, 11, 1923 PRINSEP, JAMES Note on Inscriptions at Udayagiri and Khandagiri in Cuttack, in the Lat Character JASB, vi, 1837, pp 1072 ft

PRINSEP, JAMES Translation of Inscription in the Society's Museum -Brahmeswara Inscription, from Cuttack JASB, vii. 1838, pp 557 ff

PRINSEP, JAMES Facsimiles of Ancient Inscriptions J.1SB, vu. 1838, pp 33 ff

SASTRI, BANERJI A The Lomasa Rsi Cave Façade JBORS, x11, 1926, pp 309 ff

SENART. E The Inscriptions of Piyadasi I.A, xx, 1891, pp. 229 ff. SMITH, VINCENT A The Jame Stupa and other Antiquities of Mathura Allahahad, 1901

SMITH, VINCENT A Inscribed Seal of Kumara Gupta. JASB,

lviii, 1889, pp 84 ff

Vogel, J. Ph. Mathura School of Sculpture ASI, 1909-1910. 1914, pp 63 ff

Vogel, J PH Catalogue of the Archæological Museum at Mathura

Allahabad, 1910

WILSON, H H On the Rock Inscriptions of Kapur di Giri, Dhauli and Girnar JRAS, xii, pp 153 ff

# II Literary

The Mahābhārata, Vana Parva (Ganapat Krishnaji) Bombav, Saka, 1798

Kālikācārua-Kathā (Devchand Lalbhai) Bombay, 1914

Brahmapurāna (Anandasrama Senes ) 1895 Авнауадеуаsūrī Bhagavatī-Sūtra of Sudharma, 1-111 (Agamodaya Samiti ) Bombay, 1918-1921

Aupapātika-Sūtra, with Commentary ABHAYADEVASÜRI modava Samiti ) Bombav, 1916

ABHAYADEVASÜRI Jäätä Dharma Kathanga of Sudharma (Agamodaya Samiti ) Bombay, 1919 ABHAYADEVASÜRI Sthänänga of Sudharma, 11 (Agamodava Samiti)

Bombay, 1920.

BARNETT, L D The Antagada-Dasão and Anuttarovavūrua-Dāsão London, 1907

BECHARDAS, PANDIT Bhagavatī-Sūtra of Sudharma, 1, 11 (Jinā-

gama Prakāśakasabhā ) Bombay, 1918 BELVALKAL, S K The Brahma-Sūtras of Bādarāyana Poona, 1923 BHANDARKAR, R G Report on the Search for Sanskrit Manuscripts

in the Bombay Presidency during the Year 1883-1884 Bombay, 1887

BUHLER, G The Laws of Manu SBE, xxv, 1886

BÜHLER, G Väsishtha and Baudhayana SBE, xiv, 1882, CANDRAPRABHASŪRI Prabhāvaka-Charita, 1 Bombay, 1909

Candrasüri, Samgrahani-Sütra Bombay, 1881

CANDRASURI Niryāvalika-Sūtra, with Commentary (Agamodava Samiti ) Bombay, 1922

CHAKRAVARTI, A Pancāstikāyasāra by Kundakundācārva SBJ. 111, 1920

CHARPENTIER, JARL The Uttarādhuauana-Sūtra, 1, 11 Upsala. 1922

CHATURAVIJAYA, MUNI Kuvalayamālā-Kathā of Ratnaprabhasūri (Jama Atmānanda Sabhā ) Bhayanagar 1916

(Jama Ātmānanda Sabhā) Bhavanagar, 1916 COWELL, E B, and GOUGH, A E Sarva-Daršana-Samgraha of Mādhavācārya (Popular Ed) London, 1914 COWELL, E B, and NEIL, R A The Dwyāvadāna Cambridge,

OWELL, E B, and Neil, R A The Divyāvadāna Cambridge 1886

Dhaneśvarasūri Satrunjaya-Māhātmya Jamanagar, 1908

DHARMAD SAGANI Upadeśamālā (Jama Dharma Prasāraka Sabhā)
DHRUVA, K H Sāchunsvapna (1st ed.) Ahmedabad, 1916

DVIVEDI, MAHAMAHOPADHYAYA SUDHAKARA The Brhat-Samhtā of Varāhamihira 1, 11 Benares, 1895

EDGERTON, FRANKLIN Vikrama's Adventures, 1 HOS, xxvi, Cambridge, 1926

FAUSBOLL, V The Jataka, 111, 1V London, 1883, 1887

FEER, M Léon Samyutta-Nıkāya, 11 London, 1888

Geiger, Wilhelm The Mahāvamsa London, 1908

GHOSAL, SARAT CHANDRA Dravyasamgraha of Namicandra S B J., 1, 1917

Griffith, Ralph T H Hymns of the Rigveda, 11 (2nd ed ) Benares, 1897

Guérinot, A Essai de Bibliographie Jama Paris, 1906

Haribhadrasūri Āvašyaka-Sūtra of Sudharma (Āgamodaya Samīti) Bombay, 1916-1917

Haribhadrasuri Shaddarsanasamuccaya Benares, 1905

HEMACANDRA Abhidhanacıntamanı

Hemacandra Trishashti - Salākā - Purusha - Caritra, Parvas, ix, x (Jaina Dharma Prasāraka Sabhā) Bhayangar, 1908, 1909 Hemacandra Vogašāstra MS No 1315 of 1886-1892 BORIL.

Poona
HPMGANDRA Vogasästra with Commentary Rhayanagar 1996

HEMACANDRA Yogasāstra, with Commentary Bhavanagar, 1926 HEMACANDRA Prākrt Vyākaranam (Ed Kripachandraji) Surat, 1919

Hemavijayagani Pārsvanāthacarıtram Benares, 1916

HIRALAL, RAI BAHADUR Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS in the Central Provinces and Berar Nagpur, 1926

HOERNLE, RUDOLF A F Uvāsaga-Dasāo, i, ii Calcutta, 1888, 1890

HOERNLE, RUDOLF A F Three Further Pattāvalis of the Digambaras I A, xxi, 1892, pp 57 ff

HOERNLE, RUDOLF A F Two Pattāvalıs of the Sarasvatı-Gaccha of the Digambara Jamas I A, xx, 1891, pp 341 ff

JACOBI, HERMANN Sthavu avalı Carıta or Parısıshtaparvan of Hemacandra Calcutta, 1891

JACOBI, HERMANN Samarāicea Kahā of Haribhadra Calcutta, 1926

Jacobi, Hermann Kalpa-Sütra of Bhadrabāhu Leipzig, 1879 Jacobi, Hermann The Acarānga-Sütra and the Kalpa-Sütra. S B E. xxii, 1884

Jacobi, Hermann The Uttarādhyayana-Sūtra and the Sūtrakrtānga Sūtra SBE, xlv, 1895

Jacobi, Hermann Das Kālkācārya-Kathānakam Z D M G, xxxiv, 1880. dd 247 ff

Jain, Banarsi Das Jaina Jatakas Lahore, 1925

JAINI, J L Tattvārthādhīgama-Sūtra of Umāswāmi SBJ, 11, 1920

JARRETT, H S The Āin-1-Akbarī of Abul Fazl Calcutta, 1891 JAYASIMHASŪRI Kumārapāla-Bhūpāla-Carutra-Mahākāvya Bombay, 1926

JHAVERI, MOHANLAL B Nirvana-Kalikā of Pādaliptācārya Bombay, 1926

JINABHADRAGANI Viséshāvasyakabhāshya Benarcs, 1918 JOLLY, J Arthasāstra of Kautilya Lahore, 1928

Kern, H Brahat-Samhitā of Varāhamihira Calcutta, 1865

KERN, H The Brahat-Samhıtā, or Complete System of Natural Astrology of Varāhamıhıra JRAS, vi (New Series), pp. 36 ff. 279 ff

LAXMI-VALLABHA *Uttarādhyayana-Dīpīhā* (Ed Rai Dhanapatsimha) Calcutta, 1880

Malayagiri, Ācārya *Rājapraśnīya Upānga* (Āgamodaya Samīti ) Bombay, 1925

MERUTUNGA Vicāraśrem MS No 378 of 1871-1872 BORIL, Poona

MERUTUNGA Vicarasreni J.S.S., II., 1903-1925, Appendix MEYER, JOHN JACOB Hindu Tales London, 1909

MOTILAL LADHAJI Syādvādamanjarı of Hemacandra Poona, 1926.

MOTILAL LADHAJI Tattvārthādhīgama - Sūtra of Umāsvātvācaka (Sabhāshya) Poona, 1927

MUNIBHADRASÜRI Santınatha Mahakavyam Benares, 1911

Pansikar, Sastri *Brahma-ūtra-Bhāshija* (2nd ed ) Bombay, 1927. Penzer, N M Tawney's Somadeva's *Kathā-Sarit-Sāgara*, 1. London 1924

Peterson, P Report of Operations in search of Sanskrit MSS in the Bombay Circle, iv. (1886-1892) London, 1894

Premi, Nathuram Darsanasāra of Devasena Bombay, 1918

PREMI, NATHURAM Vidvadratnamālā, 1 Bombay, 1912

RHYS DAVIDS, T W Buddhist Suttas S B E. xi. 1881

RHYS DAVIDS, T W Dialogues of the Buddha, 1, SBB, 11, 1899, and 11, SBB, 111, 1910

RHYS DAVIDS, T W and RHYS DAVIDS, C A F Dialogues of the Buddha, in , S B B , iv , 1921

RHYS DAVIDS, T W and OLDENBERG, HERMANN Vinaya Texts, 1, S B E, xiii, 1881, and iii, S B E, xx, 1885

RHYS DAVIDS, MRS The Book of Kindred Sayings, 1 London, 1917

ŚĀKTĀYANACĀRYA Strīmuktı-Kevalıbhuktı JSS, 11, 1923–1925, Appendix II

SĀNTYĀCĀRYA Uttarādhyayana-Sishyahitā Bombay, 1916

SILĀĶĶā CĀRYA Ācārāngā-Sūtra of Sudharma (Āgamodaya Samīti ) Bombay, 1916

SILĀNKĀCĀRYA Sūtrakrtānga of Sudharma (Āgamodaya Samītī) Bombav. 1917.

Bombay, 1917.
Soni, Pannalal. Bhavasamgrahadih (Manikchandra Digambara Jaina Grantha Mālā ) Bombay, Samvat

STEVENSON, THE REVEREND J The Kalpa-Sūtra and Nava Tattva.

London, 1848
SUKHLAL, SANGHVI, and BECHARDAS, DOSHI Sammattarka of

Siddhasena, 111 Ahmedabad, 1928 TAWNEY, C. H. Merutunga's Prabandhacıntāmanı Calcutta, 1901 TAWNEY, C. H. The Kathāhofa London, 1895

TELANG, KASHINATH TRIMBAK
Sugatua and the Anagita
SBE, VIII, 1882

VAIDYA, P L Suuagadam Poona, 1928

VIDYABHUSANA, SAIIS CHANDRA Nyāyāvatāra of Siddhasena Divākara Arrah, 1915

VINAYACANDRASÎ RI Mallınātha Carıtram Benares, 1912

VINAYAVIJAYAGANI Kalpa - Sūtra, Subodhīkā - Ţīkā (Devchand Lalbhai) Bombay, 1923

WARREN, HENRY CLARKE Buddhism in Translations HOS, iii, Cambridge, 1909

Webir, A. Fraugment der Bhagavati. Berlin, 1866

WII SON, II H Vishnu-Purana London, 1840

# III Travels, etc

BEAL, SAMUEL SI-Yu-KI, 1, 11 London, 1906

Beal, Samuel The Life of Hiuen-Tsiang (Popular Ed.) London,

McCrindle, J. W. Ancient India as described by Megasthenes and Arrian London, 1877

McCrindle, J W Invasion of India by Alexander the Great. Westminster, 1893

SACHAU, EDWARD G Alberum's India, 1, 11 London, 1910

WATTERS, THOMAS On Yuan Chwang's Travels in India, ii London, 1905

# LITERATURE

### I Works

ACHARYA, PRASANNA KUMAR Indian Architecture according to Māṇasāra-Śilpaśāstra Oxford, 1927

AIYANGAR, KRISHNASWAMI Some Contributions of South India to Indian Culture Calcutta, 1923

AIYANGAR, RAMASWAMI, and RAO, SESHAGIRI Studies in South Indian Jainism Madras, 1922

BARNETT, LIONEL D Antiquities of India London, 1913

BARDDIA, U. D. History and Literature of Jainism Bombay, 1909
BARTH, A. The Religions of India London, 1882

BELVALKAR, S K, and RANADE, R D History of Indian Phil-

osophy, 11 Poona, 1927
BENI PRASAD The State in Ancient India Allahabad, 1928

BHANDARKAR, R G A Peep into the Early History of India Bombay, 1920

BIRD, James Historical Researches Bombay, 1847

Brown, Percy Indian Painting (Heritage of India Series)
Calcutta

BUHLER, G On the Origin of the Indian Brahma Alphabet Strassburg, 1898

BUHLER, G The Indian Sect of the Jamas London, 1903

Bubler, G. Uber das Leben des Jama-Monches Hemacandra Wien, 1889

BUILER, G. Indian Studies No III Wien, 1895

COOMARASWAMY, ANANDA K The Arts and Crafts of India and Cevlon London, 1913

COOMARASWAMY, ANANDA K History of India and Indonesian Art. London, 1927

Cousens, Henry The Architectural Antiquities of Western India London, 1926

CUNNINGHAM Ancient Geography of India (Ed Mazumdar) Calcutta, 1924

Dasgupia, Surendranath A History of Indian Philosophy, i. Cambridge, 1922

DEY, NANDO LAL The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India London, 1927

Dubreuil, G Jouveau Ancient History of the Decean Pondicherry, 1920

DUTT, R C Ancient India Calcutta, 1890

Elliot, Charles Hinduism and Buddhism, 1 London, 1921

FARQUHAR, J N An Outline of the Religious Literature of India Oxford, 1920.

FERGUSSON, JAMES. History of Indian and Eastern Architecture, 1, 11 London, 1910

FERGUSSON, JAMFS Tree and Serpent Worship London, 1868.

FERGUSSON, JAMES, and BURGESS, JAMES The Cave Temples of India London, 1880

FRAZER, R W A Literary History of India. London, 1920

GANGULY, MANO MOHAN Orissa and her Remains—Ancient and Mediaval Calcutta, 1912

GLASENAPP, HELMUTH V Der Jainismus Berlin, 1925 GUÉRINOT, A La Religion Diaina Paris, 1926

HAVELL, E B The Ancient and Mediæval Architecture of India London, 1915

HERIEL, J On the Literature of the Svetămbaras of Gujarat Leipzig, 1922

HIRALAL, H Ancient History of the Jama Religion, 11 Jamanagar,

HOPKINS, E W The Religions of India London, 1910

Jaini, Jagmandarlal Outlines of Jainism Cambridge, 1916.

KANNOOMAL, LALA The Saptabhangi Naya Agra, 1917 KERN, H Manual of Indian Buddhism Encyclopædia of Indo-

Aryan Research, pp 1 ff
KUNTE, N M The Vicissitude of Aryan Civilisation in India

Bombay, 1880
LATTHE, A B Introduction to Jainism Bombay, 1905

LAW, BIMALA CHARAN Some Ksatnya Tribes of Ancient India Calcutta 1924

Law, Bimala Charan The Life and Work of Buddhaghosha Calcutta and Simla. 1923

LAW, NARENDRA NATH Aspects of Ancient Indian Polity Oxford,

LILLY, W S India and its Problems London, 1902

MACAULIFFE, MAX ARTHUR The Sikh Religion, v Oxford, 1909 MACDONELL, A A India's Past Oxford, 1927

Macphail, James M. Asoka (The Heritage of India Series)

MAZUMDAR, AKSHOY KUMAR The Hindu History Calcutta, 1920 MEHTA, N. C. Studies in Indian Painting Bombay, 1926

MITRA, RAJENDRALAL The Antiquities of Orissa, i, ii. Calcutta, 1880

MITRA, RAJENDRALAL The Sanskiit Buddhist Literature of Nepal Calcutta, 1882

MONAHAN, F. J. The Early History of Bengal Oxford, 1925 MOKERH, RADHAKUMED Aśoka (Gaekwad Leetwes) London, 1928

MOOKERJI, RADHAKUMUD Harsha Oxford, 1926

- NARIMAN, G. K. Literary History of Sanskrit Buddhism. (2nd ed.) Bombav. 1923
- ОJHA, PANDIT G H The History of Rajputana, 1 Ajmer, 1916 ОJHA, PANDII G H The Palæography of India Ajmer, 1918.
- O'Malley, L S S Bengal District Gazetteers, Puri Calcutta, 1998
  - O'MALLEY, L S S Bihar and Osissa District Gazetteers, Patna Patna 1921
  - Pargiter, F E The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age Oxford, 1913
  - Pargiter, F E Ancient Indian Historical Tradition London,
- Poussin, L DE LA VALLEE The Way to Nirvana Cambridge,
- Pradhan, Sita Nath Chronology of Ancient India Calcutta, 1927
- RADHAKRISHNAN, S. Indian Philosophy, 1. London, 1923
- RALSTON, W.R. S. Schiefner's Tibetan Tales. London, 1882. RAO. GOPINATHA T. A. Elements of Hindu Iconography, 1, pt. 1
- Madras, 1914
  Rawlinson, George Parthia (The Story of the Nations.) London.
- 1893 (The Story of the Nations ) London
- RAYCHAUDHURI, HLMACHANDRA Political History of Americat India (2nd ed.) Calcutta, 1927
- RHYS DAVIDS, T. W. Buddhist India (5th ed.) London, 1917 RICE, E. P. Kanarese Literature (The Heritage of India Series,
- 2nd ed ) Calcutta, 1921 Rice, Lewis B Mysore and Coorg from the Inscriptions London,
- ROCKHILL, W WOODVILLE The Life of the Buddha London,
- SAMADDAR, J N The Glories of Magadha Patna, 1927
- SCHIEFNER, ANTON Tāranātha's Geschichte-Buddhismus S Petersburg, 1869
- SMITH, VINCLEY A The Oxford History of India Oxford, 1925 SMITH, VINCENT A The Early History of India Oxford (1st ed.), 1904, (3rd cd.), 1914. (4th ed.), 1924
- SMITH, VINCENI A ASoka Oxford (1st cd ), 1901, (3rd ed ),
- 1919
  SMITH, VINCENT A A History of Fine Art in India and Ceylon
- Oxford, 1911 SOLONON, GLADSTONE W. E. The Charm of Indian Art. London, 1926
- Srinivasachari, C. S., and Aiyangar, N. S. Ramaswamy A. History of India, 1. Madras, 1927

STEVENSON, Mrs SINCLAIR The Heart of Jainism. Oxford, 1915.
THOMAS, EDWARD Jainism, or the Early Faith of Asoka London,
1877.

Tiele, C P. Outlines of the History of Religion. (3rd ed ) London,

Tod, Colonel James Travels in Western India. London, 1889. Vaidya, C. V History of Mediæval Hindu India, in Poona, 1998.

VIDYABHUSANA, SATIS CHANDRA. History of Indian Logic Calcutta, 1921

VIDYABHUSANA, SATIS CHANDRA History of Mediæval School of Indian Logic Calcutta, 1909.

VIJAYA RÄJENDRA SÜRI Abhidhānarājendra, 11 Rutlam, 1910

WARREN, HERBERT Jainism (2nd ed.) Arrah, 1916

WILBFRFORCE-BELL, CAPTAIN H. The History of Kathiawad London, 1926

WILSON, H. H. His Works, 1. London, 1862

Winternitz, M Geschichte der Indischen Litteratur, u. Leipzig, 1920

### II Articles

Andrews, F N Introduction The Influences of Indian Art. The India Society, London, 1925

BAKHLE, V S Sātavāhanas and the Contemporary Ksatrapas JBBRAS (New Series), 111., 1928, pp 44 ff

JBBRAS (New Series), 111., 1928, pp 44 ft
BARNETT, L D. The Early History of Southern India, ch. xxiv.
CHI, 1, 1922, pp 593 ff

BARUA, BENIMADHAV The Ajivikas JDL, 11, 1920, pp 1 ff BIIAGWANLAL INDRASI, PANDIT Some Considerations of the History

of Bengal IA, x111, 1884, pp 411 ff
Buhler, G Pushpamitra or Pushyamitra? IA., 11, 1874, pp.
363 ff

BI HLER, G The Digambara Jamas IA, vii, 1878, pp 28 ff

BURGESS, J. Papers on Satruñjaya and the Jamas IA, 11, 1874, pp. 14 ff, 134 ff., xm, 1884, pp 191 ff, 276 ff.
CHARPENTIER, JARL The History of the Jamas, ch. vi. C. H.I.,

CHARPENTIER, JARL The History of the Jamas, ch. vi CHI, 1, 1922, pp 150 ff

CHARPENTIER, JARL The Date of Mahavira. IA, xhii., 1914, pp 118 ff, 125 ff, 167 ff

COLEBROOKE, H T Observations on the Sect of Jamas Miscellaneous Essays, u., Madras, 1872, pp. 191 ff.

COLEBROOKE, H T On the Philosophy of the Hindus Miscellaneous Essays, 1, Madras, 1872, pp. 227 ff.

CROOKE, W Bengal ERE, n , 1909, pp 479 ff

DEY, NANDO LAL. Notes on Ancient Anga or the District of Bhagalpur J A S B (New Series), x , 1914, 1918, pp 317 ff FLEET, J F Nisidhi and Gudda I A, xii, 1883, pp 99 ff

FLEET, J F. Bhadrabahu, Candragupta, and Sravana-Belgola

I A . xxi . 1892, pp. 156 ff FLEET, J F. Dimensions of Indian Cities and Countries J.R AS,

1°07, pp 641 ff.

Notices of Books Archæological Survey of India-FLEET, J F Annual Report for 1905-1906 JRAS, 1910, pp. 240 ff. HERAS, REV H Aśoka's Dharma and Religion QJMS, xvii,

1926-1927, pp 255 ff

HERMANN OLDENBERG Jacobi's Kalpa-Sūtra of Bhadrabāhu Z D M G, xxxiv, 1880, pp 748 ff

HOERNLE, RUDOLF A F Ajivikas ERE. 1, 1908, pp 259 ff JACOBI, HERMANN On Mahavira and his Piedecessors IA, ix,

1880. pg. 158 ff JACOBI, HERMANN The Dates of the Philosophical Sutras of the Brahmans JAOS, xxx1, 1909-1910, pp 1 ff

JACOBI, HERMANN Atomic Theory (Indian) ERE, 11, 1909, pp. 199 ff

JACOBI, HERMANN Ueber die Entstehung der Svetämbara und Digambara Sekten ZDMG, xxxviii, 1884, pp 1 ff

JAYASWAL, K P The Saisunaka and Maury Chronology and the Date of the Buddha's Nirvana JBORS, 1, 1915, pp 67 ff JAYASWAL, K P The Empire of Bindusaia JBORS, 11, 1916,

pp 79 ff JAYASWAL, K P Demetrios, Khāravela and the Garga-Samhitā JBORS, xiv, 1928, pp 127 ff

JINAVIJAYA, MUNI. Kuvalayamālā JSS, 111, pp 169 ff

KAMTA PRASAD JAIN The Jaina References in the Buddhist

Literature *IFQ*, 11, 1926, pp 698 ff
KETKAR, S V Jainism *ME*, xiv, Poona, 1925, pp 319 ff KLATT, JOHANNES Extracts from the Historical Records of the

Jamas IA, x1, 1882, pp 245 ff
LASSEN Papers on Satrunjava and the Jamas IA, 11, 1874 pr. 193 ff , 258 ff

LEUMANN, E. Beziehungen der Jama-Literatur Zu Andern Literaturkreisen Indiens Actes du Sixième Congrès, Troisieme Partie, Section 2, Arvenne, Leide, 1885, pp 467 ff

Long, Rev J Notes and Queries suggested by a Visit to Orissa in January 1859 J A S B , XXVIII , 1859, pp. 185 ff

MACDONALD, GEORGE The Hellenic Kingdoms of Syria, Bactila and Parthia, ch xvii CHI, 1, 1922, pp 427 ff

MARSHALL, J. H The Monuments of Ancient India, ch XXVI CHI, 1, 1922, pp 612 ff

MEYER, EDUARD Demetrius EB, vii (11th ed ), 1910, pp 982 ff MEYER, EDUARD. Encratides EB, ix (11th ed.), 1910, pp 880 ff MOOKERJI, ASHUTOSH Historical Research in Bihar and Orissa JBORS, x, 1924, pp 1 ff

PARGITER, F E Ancient Indian Genealogies and Chronology J R.AS. 1910, pp 1 ff. PATHAK, K B The Date of Mahāvīra's Nirvāna as determined in

Saka 1175 IA, x11, 1883, pp 21 ff

RAPSON, E J The Scythian and Parthian Invaders, ch xxiii CHI.1.1922, pp 563 ff

RAPSON, E. J. Indian Native States after the Period of the Maurya Empire, ch xxi CHI, 1, 1922, pp 514 ff

RAPSON, E J The Puranas, ch xiii CHI, 1, 1922, pp 296 ff RAPSON, E. J. A. Peoples and Languages, B. Sources of History.

ch 11 CHI, 1, 1922, pp 37 ff

RHYS DAVIDS, T W The Early History of the Buddhists, ch vn CHI, 1, 1922, pp 171 ff

RICE, LEWIS Bhadrabahu and Sravana Belgola IA, III, 1874. pp 153 ff

ROTHENSTEIN, WILLIAM Introduction, Examples of Indian Sculpture in the British Museum, pp 7 ff The India Society, London, 1923

Sastri, Banerji A The Ajīvikas JBORS, xii, 1926, pp 53 ff SASTRI, HARAPRASAD Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire JASB, vi, 1910, pp 259 ff Shah, C J The A B C of Jainism JG, ххиі, 1927, pp 103 ff,

133 ff , 185 ff , 212 ff

SMITH, VINCENT A New Light on Ancient India. JRAS. 1918. pp 543 ff

SMITH, VINCENT A Revised Chronology of the Early or Imperial Gupta Dynasty IA, xxx1, 1902, pp 257 ff

STERLING, A An Account, Geographical, Statistical and Historical. of Orissa proper, or Cuttack AR, xvii, 1825, pp 163 ff. Subrahmanian, K R The Early Religious History of Kalinga

AHRS., 1, 1926, pp 49 ff THIBAUT, G On the Suryapramapts JASB, xlix, pt 1, 1880,

pp 107 ff

THOMAS, EDWARD Jainism I.A., viii, 1879, pp 30 ff

THOMAS, F W Political and Social Organisation of the Maurya Empire, ch. xix CHI, 1, 1922, pp. 474 ff

THOMAS, F W Candragupta, the Founder of the Maurya Empire, ch xviii CHI, 1, 1922, pp. 467 ff

TURNOUR, GEORGE An Examination of the Pali Buddhistical Annals, No 5 JASB, vii , 1838, pp 991 ff

VIJAYADHARMASÜRI Jainatattvajñāna. Bhandarkar Commemoration Volume. Poona. 1917. pp. 189 ff

Weer. The Sacred Literature of the Jamas. I A, xvii., 1888, pp 279 ff., 339 ff., xviii, 1889, pp 181 ff., 369 ff; xix, 1890, pp 62 ff; xxx, 1891, pp 18 ff., 170 ff, 365 ff; xxi, 1892, pp 14 ff, 106 ff, 177 ff, 216 ff, 928 ff, 327 ff, 360 ff

pp 14 ff , 106 ff , 177 ff , 210 ff , 298 ff , 327 ff , 369 ff
Wilford, Captain. Of the Kings of Magadha their Chronology.

WILFORD, CAPTAIN. Of the Kings of Magadna their Chronology A.R., 1x, 1819, pp 82 ff

Wilson, H. H. An Essay on the Hindu History of Cashmir AR. xv, 1825, pp 1 ff

Abhavadevasūri, 89, 102, 227n Amohini, 196, 255, 256 Abhayakumara, 47, 118n Anahilapattana See Pattana Abhidhanacıntamanı, 3n Ananda, 100, 106, 108 Abhidhana-Ratnamala, 67 Anandapura, 216 Abhu, 92 Ananta, 2n Abhinandana, 2n Ananta-Daréana, 39 Abhiras, 204m Anantagumphā, 150, 151 Abhisheka, 28 Ananta-Jnana, 89 Abrahma-carya-vāsa, 68 Ananta-Sukha, 39 Abu. 247 Ananta-Virua, 89, 41 Abu-l-Fazl, 140 Anarta, 90n Ācārānga-Sūtra, 10, 86, 220, 225, 226, Anasana, 44 Ancala, 76n Ārārya 244 Andhra 166, 168, dynasty, 149, 164, Accha, 110n inscriptions, 202, king, 168 Adharma 38, 230 Andhras, 145, 154, 157, 159, 166-168, 174, Adhistara, 1 180, 204 Adikartris See Tirthankaras Andrews, 254 Admatha, 153 209 Anekāntavāda, 53 Advaiting, 55 Anga, 26, 27n, 94 96-99, 110n, 113, 115, Agamu, literature, 10, 227, 241 146, 172 Aggeniya ot Aggāniya (? Agrāyaniya), 219 Anga (literature), 59, 98, 100, 108, 226 Agni-Mitra, 162 Angăravati, 98 Agrammes, 126, 127, 132 Angas, 10 88, 60n, 100n, 150, 183, 184n, Ahiechatra or Chatravati, 81, 213 220-223, 225, 227 238, 235, 238 Ahimsā, 1, 7 43, 46, 47, 49-51, 58, 57, Anga Saptika, 183 200 Anguttara Nikāya, 81, 110n, 142, 227 Aikshvākas, 8° Aniruddha, 124 Aılā, 164 Amtua vāda, 55 Äin-ı Akbari, 140 Anonii, 24 Aura, 164 Antagada-Dasão, 92, 94, 108, 109, 119n, Aivangar, K , 169n 220 Ajatasatru, 19, 29, 32, 34, 64, 86, 88n, 94, Antarāya Karma, 40n 95, 100, 101, 109, 118-115, 117-128, Antiochos soter, 188 176n, 231, 233 Anu. 38n Anuttarovavārņadasāo (Anuttaraupapā-Ajātasattū See Ajātasatru tıkadaśāh), 220 Ajita, 2n Anuvodārasutta (Anuvogadvārasūtra), 221, Ajiva, 36, 39, 53 Ajivikas, 58, 59, 61-67, 71, 142-144 236 Afterkehr, 66 Anuyogas, 226 Apabhramsa Prākrt, 159 Aliviva, 229 Amānavāda, 56, 226 Apapapuri See Papa or Pava Ákāśa, 38 Apa-Rára, 172 Akbar, 140 Aparteraha, 7, 44 Akrıyavada, 56, 226 Apsaras, 252 Alakkhe, 92 109 Ara, 2n Arbuda Jma, 178 Alberum, 33, 89, 169, 207 Ardha Magadhi, 159, 287, 248 Ardhaphdlaka, 68 Alexander, 4, 80, 125, 127, 193

Ardraka, 62 Arhadbalı, 181

Amalakappa, 231 Amaravati, 257

Ammarāja II, 181

| INDEA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Arhat Jñātriputra Sce Mahāvīra<br>Arhats, 1 2 4 20 26, 72 73 91 145,<br>156 159, 164, 178, 182-184, 200 209,<br>226 238, 255, 257<br>Arūna, 144                             | Ayodhya, 88n, 109, 127, inscriptions, 162<br>Junch Karma, 40n<br>Ayya Sama See Syamarya<br>Azes, 196                                        |  |  |  |
| Arishtanem Sec Nemi<br>Arishtanem Sec Nemi<br>Arisham, 237<br>Arihasástra, 132n, 138n<br>Aryā, 223, 233                                                                     | Bactris 168, 198, 194 Badami 155n Bahapati or Bahasati-mitra See Pushya-<br>mitra                                                           |  |  |  |
| Arya Khaputa, 189                                                                                                                                                           | Bāhīlkas, 204n                                                                                                                              |  |  |  |
| Arya Mahāgiri, 69n, 146, 240n                                                                                                                                               | Bahul <sup>a</sup> , 240n                                                                                                                   |  |  |  |
| Aryan clara, 104 culture, 14, settle-                                                                                                                                       | Baibhāra-giri, 111                                                                                                                          |  |  |  |
| ments 15n                                                                                                                                                                   | B <b>ikhl</b> e, 167                                                                                                                        |  |  |  |
| Āryans, 14, 50, 170, 211                                                                                                                                                    | Balabhadra, 30                                                                                                                              |  |  |  |
| Ārya Samgha, 152                                                                                                                                                            | Balamti , 28 176n                                                                                                                           |  |  |  |
| Ārya suhastın 69n                                                                                                                                                           | Balaaha, 240n                                                                                                                               |  |  |  |
| Aryya-sangamikā, 200                                                                                                                                                        | Binabhatta, 174, 214                                                                                                                        |  |  |  |
| Aryya vasulā 200                                                                                                                                                            | В maršja 90n                                                                                                                                |  |  |  |
| Asidha, 58                                                                                                                                                                  | Вапаты Dus Jum, 238                                                                                                                         |  |  |  |
| A sat, 58                                                                                                                                                                   | Вапаћа 39 40                                                                                                                                |  |  |  |
| Ashta Vārti, 243                                                                                                                                                            | Вацегр, R. D., 31, 128, 156, 157, 160n,                                                                                                     |  |  |  |
| Ashaghosha 6n                                                                                                                                                               | 162, 198n                                                                                                                                   |  |  |  |
| Asoka 5, 30 65, 111, 113, 127 13tn 134,                                                                                                                                     | Bancri Nistri, 66                                                                                                                           |  |  |  |
| 138-144 146 148-150, 159 160n, 165,                                                                                                                                         | Banga 110n                                                                                                                                  |  |  |  |
| 166 171 173 176 205, 237 Brāhmī,                                                                                                                                            | Bania, 103n                                                                                                                                 |  |  |  |
| 66n, Dastritha time 66 edicts, 161,                                                                                                                                         | Barābar, 65, 60, 113, 148, 170, 177                                                                                                         |  |  |  |
| 202 inscriptions 66, trees 120                                                                                                                                              | Birabhun 152                                                                                                                                |  |  |  |
| Asokucandra, 120                                                                                                                                                            | Biravai, 108                                                                                                                                |  |  |  |
| Āsrava, 39, 40                                                                                                                                                              | Barnett, 92 100, 166, 251                                                                                                                   |  |  |  |
| Assak i, 110n                                                                                                                                                               | Barna 61 63                                                                                                                                 |  |  |  |
| 4steya, 7-43                                                                                                                                                                | Bauddha, hermits, 151, symbols, 152n                                                                                                        |  |  |  |
| Asthikagrima, 26n                                                                                                                                                           | Bauddhas, 51, 98, 182, 229, 257, sculp-                                                                                                     |  |  |  |
| Astr 55                                                                                                                                                                     | tures of, 247                                                                                                                               |  |  |  |
| 4stramedha 16n, 162                                                                                                                                                         | Bawa Pyara s Math, 247                                                                                                                      |  |  |  |
| Asvamitra, 54                                                                                                                                                               | Bcal, 51n                                                                                                                                   |  |  |  |
| Asvasena, 13-79, 81, 82n                                                                                                                                                    | Belgoja Sec Śravana Belgoja                                                                                                                 |  |  |  |
| Atilla samtubhäga vrata, 142                                                                                                                                                | Belvaikar, 11, 56                                                                                                                           |  |  |  |
| Ätmä, 42                                                                                                                                                                    | Benares, 13, 22, 79                                                                                                                         |  |  |  |
| Åtman, 55                                                                                                                                                                   | Bhaddā, 58n                                                                                                                                 |  |  |  |
| Åtma väda, 55                                                                                                                                                               | Bhādrabāhavi-Samhtlā, 289                                                                                                                   |  |  |  |
| Atthakula 85                                                                                                                                                                | Bhadrabāhu, 5, 10, 30, 32n, 56, 68, 70, 71,                                                                                                 |  |  |  |
| Atthinathhippaväya (Astinästipraväda), 219                                                                                                                                  | 73, 78, 130n, 135, 147, 181 184, 221, 233,                                                                                                  |  |  |  |
| Aupupātika, 119n, 121, 220, 231                                                                                                                                             | 234, 288-240, 242                                                                                                                           |  |  |  |
| Āurapaccakhāna (Āturapratyākhyānu),                                                                                                                                         | Bhadrabáhu-curata, 181, 182                                                                                                                 |  |  |  |
| 220                                                                                                                                                                         | Bhádrapada, 189                                                                                                                             |  |  |  |
| Avadānasataka, 230                                                                                                                                                          | Bhāgavata-Purana, 8, 83n                                                                                                                    |  |  |  |
| Avadh: Jñāna, 43n<br>Avaha, 110n<br>Avaktavya, 55<br>4.ampha (Avandhya), 219<br>Avanti, 28 90, 91, 96-99 110n, 113, 115,                                                    | Bhagaradas, 226 Bhagaradi-5ūtra, 10, 57, 59, 62, 64, 81, 89, 96, 102, 110n, 111n, 119n, 220, 228 Bhāgrrath 81 Bhagwanlai Indraji, 160n, 202 |  |  |  |
| Avanud, 28 90, 91, 90-91 1108, 113, 115, 116, 116, 192, Dakshināpatha, 97n, Pradyota See (anda Pradyota Avanyaka Sūtra, 52, 93, 122 221, 235, 238 Avanyakas 235             | Bhandéra, 210n<br>Bhundera, 210n<br>Bhunderkar, 97n, 202<br>Bhandin, 214n<br>Bhānugupta, 211                                                |  |  |  |
| Augapalar 254 257, 260<br>Ayappalar 254 257, 260<br>Ayappalar 264 Arapravāda), 219<br>Ayāradasāo (Acāradasāh) or Desāsuyas-<br>khanda (Dasasrulaskhandha), 221, 234,<br>238 | Bhanunutra, 28, 176n<br>Bharata, 8<br>Bharata (Khanda), 145n<br>Bhd: ulatarsha, 90, 91, 171, 232<br>Bharhut Stäpa, 256                      |  |  |  |
| 200<br>0=0                                                                                                                                                                  | manuar ompo,                                                                                                                                |  |  |  |

Bhāsa, 96, 122, 160n Brhat-Samhıla, 5n. 78 Buddhs. 1, 4, 6-8, 11 17, 18, 20, 22, 24, Bhāshya, 240 Bhatlirka, 215, 216 29, 32, 42, 47n, 58, 59, 62, 80, 88n, 96, Bhattaporenă (Bhaktaparıjñā), 220 101, 107n, 108, 111n, 119, 121, 181n, 140, 144, 177, 208, 227, 248, 258, Air-Bhattaraka Ratnanandi, 68 Bhattibhava, 206 tāna of, 27, 30n, 31 Bhāva, 54 Buddhaghosha, 222 Bhavada, 190 Buddhahood, 29 Bhavadeva Sūrī, 155 Buddhism, 2, 11, 17, 18, 56, 64n, 76, 77, 80, 102, 129n, 140, 141, 149, 154, 157 Bhavanādhinatis 252 158, 170, 178, 205, 215, 217, 248, 261 Bhavānı Dádu, 158 Bhavasameraha, 68 Buddhist, annals, 80, 144 art 251. Bheda, 171 books, 197 118 canon, 5-8, 13, 104, cave, 155, council, 221, evidence, 122, -Granthas, 7, influences, 151, inscription, 157, legends, 151, 228 Bhik shugthas, 249 Bhikshurāja See Khāravela Bhillam da, 76n 240 , lists, 98, 109 , literature 81, 97 Bhogas, 85, 108 226, monks, 142, 238, monuments Bhojakas 167 168 Bhubanessara 150, 154, 159 259, order, 77n, revolution, 17. rulers, 65, scriptures, 59 sculptures, Bhūdecas 178 Bimbisāra or Sremka, 19, 24, 32-47, 64, 195, 257, 258, sources 61, 85, 121 33n. 88 93n 95 96, 98 101, 110, 112texts, 112, 227, tradition, 34, 81, 88n, 90n, 102, 110, 123, 124, works, 99 114 116 120, 122n, 136, 146, 176n world, 173, writers 111n Buddhists or Buddhas, 5-8, 19, 22, 42, Bımbısarapuri 111n Bindusara 52 46, 54, 58, 60, 65, 66, 70n, 76 78, 80 82 Bindusāra (King), 65n, 182, 134, 138, 139 Bipulagiri 111 84, 99, 102n, 105, 107, 109n, 116, 119 Biruda, 6 120, 122-124 129, 141 143, 175, 176 189, 201n, 233 235, 248n 249, 251 252 Bithoor 12 Bloch 249 Buhler, 6, 11 21, 26n, 41 160n, 174n 191, 192, 195, 197 199 202, 205 206 Bodhisattya, 249 208, 214, 247n 254, 256-258, 260 Bourá 83n Burgess 156 160n Bo tree, 150 Burmese traditions, 33n Brahmacarya 7, 44 Bruhmadasika 202 Brihmadatta 82 Cartyas, 182, 249 Cakra, 111, 180n, 257 Brahman 20n, 99, 138n 167, 173, caste, 10dn , fold 38 friend, 25 , lady 21 , Campa, 26, 86, 98 95, 113, 120, 122, 123, record, 81n , reaction, 76n , statesman, 231 Campaka-Sreshthi-Katha, 95 104 Brahmana literature 18 (anaka, 132) Brāhmana-Sūtral āras, 14 Canakya 130-134, 137 139 Brahmanas, 15n, 16 Cándála (Śvapáka) 20, 50 Brāhmani, 23 Candana or Candrabala, 93 94 (andapannatti (Candraprayuapti) 220 Brahmanic, ascetics, 92, penance 19 (anda Pradyota, 91 93, 96-98, 113, 115, Brahmanical, families, 20n, revival, 77, sacrifice, J, works, 144 Brahmanism, 2, 15, 17 20, 129n, 139, 149, Canda, Ramaprasad, 128, 160r 158, 171, 173 Candavirihava (Candracedhyaka), 220 (andrabhěgá, 210 212 Brahmans, 6n 8, 14-17 19 22, 23, 50, 65, (andragupta 19, 28, 30-32, 34, 38 68 70 77, 82r, 131, 132-136, 137n, 139-148, 126, 127, 130 140, 143, 147 159 174, 165, 170, 171, 174-176 224, 257 176, 178n, 181 183 184, 193, 221 Brahmarshidesa 13n Candragupta I 206, 207 Brahma Sütra, 9 Candragui ta II (Candragupta Vikramā-Brahmi, inscription, 148, hps, 66, reditys) 205 208 cords 199 Candralckha, 68 Brhadratha 134, 170, 174 177 Brhaspati-Mitra See Pushyamitra Candraprabha 2n, 26n 109 Candraprajūapti 232 Brhatkalpa, 221 Candrapura or Candrikapuri, 26n, 109 Brhat Katha-Kosa, 133

| anesvari, 131                                                                    | Deha, 180, 231                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| anın, 131                                                                        | Demetrios, 32, 161-164, 169, 170, 185,         |
| araks, 181                                                                       | 193, 250                                       |
| aranakarana 226                                                                  | Desäsuyaskhandha (Dasaśrutaskhandha)           |
| ( āritra, 43, 52                                                                 | See Ayāradasāo (Ācāradasāk)                    |
| ('aritras, 3                                                                     | Defigana 152                                   |
| Cărvăka, 36                                                                      | Devas, 16, 20, 73                              |
| Caturmukha 195                                                                   | Devadatta, 121                                 |
| Caturvarna Samgha, 201                                                           | Devadatta, 23                                  |
| ( aturvidha-Samgha, 45                                                           | Devådhidet a, 1                                |
| (āturyāma-Dharma 7, 10, 13                                                       | Devagupta, 210, 213 215                        |
| ( ausarana (Catuhśarana), 220                                                    | Devalokas, 60n                                 |
| Cauvisattho 235n                                                                 | Devånandå, 21                                  |
| Cedis, 164, 193                                                                  | Devapala, 189                                  |
| Celtya (Cedi), 110n king, 147 161                                                | Devaputra Huksha (Hushka or Huv-<br>rshka) 199 |
| dynasty, 149 164                                                                 | Devardhiganin, 30, 73 216, 216 222 236,        |
| Celya, 100, 105, 106                                                             | 237                                            |
| (ellană, 64, 88 89, 98, 110 117, 118, 120<br>(ctaka ((edaga), 64 86, 88 89 91 92 | Deta Samgha, 181                               |
| 94-96, 98-101 109, 117, 122, 233                                                 | Devasenasūri, 68                               |
| Chakravarti, Mon Mohan 73 249 250                                                | Devatas, 256                                   |
| Chakravartin 112                                                                 | Derindathara (Devendrastara) 220               |
| Chalue 58                                                                        | Det is 152                                     |
| (hālukya 181                                                                     | Dev, Nundo Lal, 81 89, 103 103n                |
| (harpentier, Jarl. 9, 11 28-30 33 37 77,                                         | Dhammapada 141, 235                            |
| 128-130, 188, 192 216 219 221 224,                                               | Dhana 131n                                     |
| 225, 231, 232n 234 236                                                           | Dhanabhūti 256                                 |
| Chaurasi mounds, 195n                                                            | Dhanayaha 94                                   |
| Chavillākāra 140                                                                 | Dhankas 226                                    |
| Chedusütras 221 233, 234                                                         | Dharasena II 216                               |
| China 76                                                                         | Dharma, 2n                                     |
| Chinese Turkestan 194                                                            | Dharma 38 45 140, 141, of Mahavitu,            |
| Chitor 247                                                                       | 61 , of Părsva, 18, 61                         |
| Christians, 51n                                                                  | Dharna, 65n                                    |
| (itta 82                                                                         | Dharmacakra 257                                |
| Colebrooke 11                                                                    | Dharmadasagani 239, 240                        |
| Coleridge 57                                                                     | Dharmadeśanā, 228                              |
| Coomaraswamy, 249 256n                                                           | Dharmaghosha 258                               |
| Cowell and Thomas, 174n                                                          | Dharmakatha 226                                |
| (ulanī, 82                                                                       | Dharma Mahāmātas Sec Dharma-Mahā-              |
| Cunda, 107n 108                                                                  | mātru                                          |
| (unningham 29, 85, 89 107n, 160n 194,                                            | Dharma Mahamatra, 142, 143, 176                |
| 196 201 202, 212n, 213 259 260                                                   | Dhormaraja See Kharaxela                       |
| (urtius 126, 127                                                                 | Dharmaruci, 258                                |
| The Jhanshare 00 00 100                                                          | Dharmas 230                                    |
| Dadhiyahana, 93, 96, 122                                                         | Dharmasāgara 69<br>Dharmasāstras, 224          |
| Dagoba, 248                                                                      |                                                |
| Dakshinapatha, 210<br>Danda-Samatā, 176                                          | Dharmavijaya, 146<br>Dhruv, K. H., 160n        |
| Darsaka 97, 122                                                                  | Dhrava, 58                                     |
| Darsuna, 39n, 40n, 43                                                            | Dhruva, A P , 51                               |
| Darsanasāra, 68                                                                  | Dhruvasena 80 216 222                          |
| Daršanāvarnīya 40m                                                               | Dhruyasena I See Dhruyasena                    |
| Dusa-Kappa-V avahāra, 288                                                        | Dhulew Jina, 178                               |
| Daśaratha, 65, 66, 144, edicts, 164                                              | Dhundiá See Sthánakavási                       |
| Dasārnabhadra, 146                                                               | Digambara, 51n, 69, belicf, 72, division,      |
| Dasaveyāliya (Dasaraikālika), 95, 221,                                           | 78 . mode, 252 Putfaralies, 146 ,              |
| 235, 236n, 238                                                                   | school, 181, sect, 46n, 67, 75, 94, 153,       |
| Dasgupta 10 11, 18, 56, 71                                                       | 158, Svetāmbara schism, 135, tradi-            |
| Datilācāvya (Dattilācārva), 206                                                  | tion, 68, 69, 71, writer, 142                  |
|                                                                                  |                                                |

Digambaras, 70-75, 187n, 153n, 181, 182, Gautama, 88n 221-223, 289n-241 Gautama (Buddha) See Buddha Digha Nakaya, 224 Geiger, 122 Diguijaya, 146 Ghatotkaca, 206 Dilsha, 129 Ghusita(a), 169 Dina (Datta) 199 Girivraja-giri, 111 Drtthamta, 235 Girnar or Revantagiri, 190n, 245, 247, 248, Ditthivaua (Drshtivada), 220, 221n, 225, 260 227, 280, 231 Gohahula, 58% Dıyali (Dındvali), 27n Golla district, 132n Droyat adana, 65n, 81, 117, 132 17. Gorathagurs (Goradhagurs), 86, 66n, 148, Dramilas 145 161, 163, 169 170 Dravua, 54, 296 Gośāla or Gosāla Mankhaliputta, 8, 58-Drdhavarman, 97 64, 66, 71, 71n, 228 Dubreul, 160n Gosarman 208 Dūmalāsa, 100 105 Goshtāmāhila or Goshthāmāhila, 58, 227n Duh a 103n Gotama See Buddha Dutt 4, 17, 18 Gotmura (Guptiputra), 197 Dvādušānei, 223 Gotra. 20n 99 Drysha, 52 Gotra Karma, 40m, 45m Graha Kula, 152 Early History of India 32n Grahamittrapālita, 206 Edgerton 187 191, 192 Grahavarman 214 Greeks, 133, 135, 198 Ila dandin 61a F kamevádortí yam, 55 Grhastha-Caritra, 43 Fha sāda 55 Growse, 206n I llot Charles, 11, 71 76, 78 Guermot, 11 12, 245 Ellora 158n Gumphā, 151 I ucratides 162n, 163, 193 Guna, 58 Gupta, 206n . date, 208 . dynasty, 204. Futhydemus, 162n 207, 213, 214, empire, 211, 217, era, inscriptions, 200, list, 205, Fergusson 156, 160n 198n, 247, 249, 251 Ficet 135, 141, 159 161, 168, 182, 183, period, 200, 205-207, 200, 212, 215, 216, 207 212n 261, scals, 259 I ra Bartolommeo 248 Guptas, 205 209 212, 215 Guptakāla, 206, 207n Frazer 11 Guptavarsha 206 Garchas 76n 189 Gurus, 3, 22 37, 68, 70, 212, 213 Gādbipura 81n Hala, 189n Gajapiti kings, 179n Halayudha, 67 Gana 135, 202 Halla, 118 Ganadharas, 10, 22, 37, 38, 95, 111 225, 235 Ganaranas, 86, 108, 114n Haraprasad Sastri, 176 Harr See Indra Gandhara, 110n, 193, period, 251, school 251, 253, 254 Haribhadra, 22, 51, 52, 93, 122, 125, 190-Gandhari as. 73 252 235 Gancsagumpha, 154, 155, 250 Harigupta, 210, 212 215 Harikesa-Bala, 20n 50 Canga 58 Harinegamisi, 21 Ganguly Mano Mohan, 151, 155, 161n Ganta See Kāla Harrsena, 135 Harppā, 212n Ganterijā (Gantlandyā), 220 Ganjaridae 127 Harsha, 169 Harshacareta 214 Cardabbilas, 204n Harshavardhana, 174, 214 Gardabhālı, 82 Hastipāla, 26n, 27, 107 Gardabhilla, 28, 188, 189, 232n Hastisāhasa (Hastisāha), 156 Gardner, 162 Gärgi Samhita 162 Hāthigumphā, 156, 158, 168n, 183, 249, 250, inscription, 127, 128, 147, 148, Garuda, 252, 239 150, 151, 158n, 157, 158, 160n, 168-166, Gāthās, 29n 185-187, 208, 251, 252 Gauda, 214n

| Hellenes, 282                                | Janaka, 140n                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hellenism, 254                               | Janapada, 97n                                |
| Hemacandra, 3n, 5, 27n-31, 33, 34, 42,       | Janasāna, 65n                                |
| 47, 49, 50, 81, 90n, \$1, 97, 98, 122, 124,  | Japan, 78                                    |
| 125, 136n, 137, 144, 145, 221n, 242          | Jasanands, 158                               |
| Hemakośa, 81                                 | Jātakas, 81, 228                             |
| Heras, Rev., 134, 140, 141                   | Jāvada, 190                                  |
| Hertel, 228                                  | Jaya, 112                                    |
| Hunavatkūta, 131, 134                        | Jayanti, 96                                  |
| Hrmsā, 51                                    | Jayaswal, 81-83, 128, 186, 160n-162, 164,    |
| Hindu, 66n, annals, 80, art, 245,            | 165, 169, 170, 174n, 177-179, 181-188,       |
| Aryans, 14, 15, fold, 14, 18, gods,          | 185                                          |
| 252, kingdom, 13, period, 184, rule,         | Jayavıjaya, 155                              |
| 19, sect, 49, scriptures, 8, 9               | Jews, 76                                     |
| Hinduism, 15, 44n, 154                       | Jhaven, 71n                                  |
| Hindus, 14, 18, 88n, 182, 187, 205, 248,     | Jina, 1, 2, 20, 32, 42, 58, 60, 62, 92, 122, |
| 248n, Sūtras of the, 9                       | 128, 172, 178, 177, 184, 205, 208, 253,      |
| Hıralal, Raı Bahadur, 240                    | 255, Deva, 46                                |
| Hiuen Tsiang, 51n, 181n, 149, 217            | Jinacandra, 68, 69, 73                       |
| Hoernle, 64n, 76n, 77n, 100-106              | Jinadatta, 76n                               |
| Hopkins, 17                                  | Jmahood, 62                                  |
| Hultzsch, 66, 141 142                        | Jma-Kalpa, 70n                               |
| Hūna, Samrāt, 213                            | Jınakalpıkas, 25n                            |
| Hūnas 211, 216                               | Jinaprabhasūri, 145n                         |
| Hünädhıpatı, 211                             | Jinas, 8n, 11, 24, 37, 46, 82, 91, 94, 195   |
| Hushka See Huvishka                          | 239, 252                                     |
| Huvishka, 197-199, 206n                      | Jinasena 35                                  |
| Hypanis (Biās), 162                          | Jmavijaya, 160n, 17d, 181, 209, 210, 215     |
|                                              | Jitedāsti, 181                               |
| Ikshváku, 20n, 79                            | Jiva, 38, 39, 41, 46, 47, 53, 180, 229, 231  |
| Indo-Scythic period, 4                       | 232                                          |
| Indra, 21, 87, 252                           | Ju ābhīgama, 220                             |
| Indrabhütı, 22, 37n, 181                     | Jīvas (Samsārīns), 39, 117                   |
| Indriya, 52                                  | Jiyasattū (Jitašatru) See Chetaka o          |
| Isamos (Yamunā), 162                         | Chedaga                                      |
| Islamites, 78                                | Jñāna, 39n, 40n, 48                          |
| Itrhāsasamvāda, 228                          | Jňánávaraniya, 40n                           |
|                                              | Jňäta or Jňätr, 6                            |
| Jābālīpura 209n                              | Jňatri-Kshatriyas See Jňatrikas o            |
| Jacobi, 6-9, 11, 12, 18, 23, 28, 30, 56, 63, | Jňätns                                       |
| 77, 78, 80, 85n, 87, 92n, 99, 105n, 132n,    | Jñātrika, 88 , clan, 105, 106                |
| 183n, 187, 224, 226, 230, 284, 289           | Jňátrikas or Jňátris, 6, 21, 24n, 84 87      |
| Jagannatha, temple of, 154                   | 104-107                                      |
| Jagataprabhu, 1                              | Jňätriputra See Mahävira                     |
| Jama-darsana, 2, -dharma, 2, Gurus, 22,      | Jňatriputras See Jňatrikas or Jňatris        |
| 28, Māhārāslitrī, 237, Maia, 40,             | Jṛbhikagrāma or Jṛmbhilā, 27, 27n            |
| Sādhus, 76, -śāsana, 2, Sāstras, 41,         | Judas Iscariot, 121                          |
| Sūtras, 8, 9, 24n, 86, 87, 99, 100, 105,     | Junăgadh, 247                                |
| Yoga, 42                                     | Jyeshthä, 89, 98                             |
| Jalandar, 173, 175                           | Jyotishkas, 252                              |
| Jālandhar See Jalandar                       |                                              |
| Jalmandar, 246                               | Kafiristan, 193                              |
| Jamalı, 8, 24, 58, 227n, 228                 | Kahaum, inscription, 208, 209                |
| Jambū or Jambūsvāmī, 70, 94n, 95, 100,       | Kakubhagrāma, 208n                           |
| 130n, 195n, 225                              | Kāla, 36, 38, 54, 226                        |
| Jambuddicapannattı (Jambudcipapray-          | Kāla, 119                                    |
| ñaptı), 220, 282                             | Kālakācārya or Kālskācārya, 188, 190         |
| Jambūdvīpa, 145                              | 282n                                         |
| Jambūdzīpa-Samāsa, 240                       | Kālakācārya-Kathānaka, 188n, 189n, 192       |
| James Bird, 73                               | Kalasa, 213                                  |
|                                              |                                              |

Kālasaukarīka, 47, 48 Khandagiri, 73, 149 151, 158n, 154, 157-Kālāsavesivaputta, 10 159, 248 Kālidāsa, 162 Kharatara-Gaecha, 76n, 78 Potto, al. Kalinga, 31, 32, 113 127 129 134 146 189 190 150, 155, 157, 159, 161, 165-168, 172, Khāravela, 19, 32 66, 110, 127-129, 146-173, 177-179, 184, 187, 193, dynasty, 150, 158n, 156, 157 159-174, 177-180, 182 187 193, 203, 250 164, edicts, 168n Kalıngadhıpatı, 187 Khatika, 244 Kalingas, 134, 168 Klubir (Rsh), 165 Kalpa, 233 238 Kapishi, 51n 217n Kalpaka, 129, 130 Aumaras 258 Luratas 131n Kalpa-Sūtra, 5 6, 10, 21 27n, 30 62, 85n-87 95, 99, 102 103, 106n-108 111, Kereyávesála (Krayávesála), 219 142, 155 202u, 216n, 221n, 234, 239 Kitra (Citta), 82n Kalyanamandırastotra, 242 Kittoe, 160n hamandaka 132n Kiu-she kie-la-po-lo (Kusigarapura) Ser Rajagrha Kamboja, 110n Klatt 189 Kammapparāua (Karmaprasāda), 219 Koccha (Kaccha '), 110n Kāmpilya 82 Kollaga, 104, 105 k unta Prasad Jam, 142n Konika See Ajatasatru Kanaui or Kanvikubia, 81, 214, 243 hanha See Krshna Konka, 8 Kanishka 195 197-199, 204, 206n, 256 Konow, 160n 162, 192 196 Kank'di Tila 195 196, 198, 208, 247, 253, Kosala 27n 83n 86, 99 109, 110n 113 254 115, 118, 127 167 Kosaladevi, 88n 110 118 Kunnoomal Lals, 57 Kanda 51 Kosalan war 114 Kosalas, 14, 110, 114 Kappavadamsião (Kalpavatamsikāli) 220 Kotagama, 102r Karakandu, 93n Kottiya Kotika Gana, 201-202n-206 Karemi Bhante, 52 Koundinya Gotra 24 Kārīkā, 233 Karman, 20n, 50, 227 Krayavada, 56, 226 Arshna 8, 9 66 164, 166 Karmas, 6, 20n 16-42, 44-47, 49, 64 Ksamasramana See Devardhiganin membrance, 243 Ashamapana, 216 harmasataka, 230 A shatrapa Mahārāja 196 Karttika, 99n Kshatriya 17 22, 132, aristocritic family 20 caste 103n, 132 clins, 104, dynastics 129, friend, 178, Lasavas, 44 Kashmir, 140 Kāsi, 81-83, 86, 99 109, 110n, 113 115 kings 23, Mürdhablashakta Kāsi-Kosala, 86, 108, 109 touch, 22 Kāsyapa Gotra, 6 21 A shatriyani, 21, 23 15n Kūśyapa Kshatriyas, 167 Kshatro is, 22, 28 79 85n 88, 99 108, Kathākośa, 122 127, 128Kathanakas, 237 Ashetra 51 Kathā Sāhītya, 209 Ashinakarma, 1 Kathā Sarut-Sāgara, 96n, 115, 127, 132, Kubera 258 167 Kûdepsîrî 157 Katrā, 195, 253 Kulacandra, 152 Laurayas, 85 Lulukas 243 Kausagga, 235n Kulas 193 201 223 Kausambi, 93 98, 113, 115 Kum'ira Bhaskarayarman, 214n Kausika, family, 197 Lumarabhati 201 Kautilya, 123n, 182, 143, 224 Kumāragupta 205, 206 Kayya Nishidi, 182 Lumaragupta I 197, 207, 208, 215 hern, 81n, 66n, 141 Kumaragupta II, 215 Kesan dynasty 154 Kumāra-kumārī parvata, 158, 153n, 179, hest, 91, 92, 231 180, 182 Act ala Jñāna, 1 25, 43n, 95n humaramitra, 201 Act ali, 1, 22 Kumārapāla, 90 Ketalins, 22n, 26, 27, 45, 72

| Kumarapura, 189                            | Madhyadeśa, 178                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kumbha, 246                                | Madhymikā, 162                               |
| Kunāla, 188, 144, 145n                     | Madra, 209                                   |
| Kundagāma (Kundagrāma or Kunda-            | Magadha, 24, 26, 27, 29n, 88, 88, 96-99,     |
| pura), 24, 26n, 84, 85, 87, 98, 102-104,   | 101, 102n, 106, 110-117, 119, 121, 122,      |
| 106                                        | 124, 126-128, 182, 184, 186, 146, 148,       |
| Kundakundācārva, 44, 46, 142, 240n         | 149, 160n, 162, 169, 170, 172, 174, 177,     |
| Kundıya, 224                               | 178, 188, 184, 192, 204, 222, 237            |
| Kūnīka or Kūnīva See Ajātasatru            | Māgadhī, 237                                 |
| Kunte, 18                                  | Mahābhārata, 9, 81, 181                      |
| Kunthu, 2n                                 | Mahajanapadas, 85, 98, 107, 109, 110, 112    |
| Kuru, 110n                                 | Mahākāla, 242                                |
| Kurus, 14                                  | Mahākosala, 110, 147n                        |
| Kuśa-grass, 20n, 50                        | Mahākshatrapa Šodāsa See Šodāsa              |
| Kuśasthala, 80, 81, 81n                    | Mahāmātras See Dharma-Mahāmātra              |
| Kusāvatī See Kusmārā or Kusmagara          | Mahāmeghavāhana See Khāravela                |
| Kushana, chronicles, 198, inscriptions,    | Mahanandin, 125, 178n                        |
| 198-200, monarchs, 188, 197, period,       | Mahānımıtia, 60n                             |
| 261                                        | Mahānisīha (Mahānisītha), 221                |
| Kushānas, 194, 198, 204                    | Mahāpaccakhhāna (Mahapratyākhyāna),          |
| Kusinārā or Kusinagara, 104, 107, 107n,    | 220                                          |
| 118                                        | Mahāpadnis Nanda See Nanda I                 |
| Kusumadhvaja See Pätaliputra               | Mahaparınıbbana Sutta, 132                   |
| Kusumapura Sec Pataliputra                 | Māhārājābhisecanam 165                       |
| Kutaka, 8                                  | Mahārājya-abhisheka, 159                     |
| Kuvalayamālā, 209-212                      | Māharkhita (Māgharakshita), 195              |
| zzacinajamaia, 200 212                     | Mahāsilākantaka, 114n                        |
| Lādha, 26, 110n                            | Mahāssatī or Māhiśmatī, 97n                  |
| Lakshmi, 252                               | Mahāvagga, 113                               |
| Lālāka, 156                                | Mahāvamsu, 123, 131n, 132 139, 140           |
| Lälatendu Kesarı, 153, cave, 153           | Mahāvamsafikā, 65n                           |
| Lalita Vistāra, 224                        | Mahāvijaya, 171                              |
| Lanchanas, 2n, 152, 252                    | Mahāvīra, 2 4, 6-13, 17-27 29-32, 87-38,     |
| Lassen, 3, 11                              | 41, 45n, 47, 51, 52, 56-58 60 64, 67, 69     |
| Law, Bimala Charan, 102, 104, 106, 107     | 72, 74, 75, 77-79, 82n 88, 92n-108, 110-     |
| Law of Karma, 34                           | 112, 116-119n, 122, 124, 147, 148, 150,      |
| Laxmi-Vallabha, 90n                        | 158, 157, 158, 171, 177-180 187, 192,        |
| Leumann, 224 2d0                           | 197, 201, 203, 209, 213, 222 225, 227,       |
| Licchavi, clan, 102n, 106, 113, confeder-  | 228, 230-232, 234 287, 289, 240, 246n,       |
| acy, 107, country, 103n, king, 100,        | 252, contemporaries of, 288, Dharma,         |
| 283, kshatriyas, 101, princesses, 88,      | 10, doctrines of, 105, embryo of, 240,       |
| 89, 91, 99, Rājās, 102, sect, 88, war,     | era of, 27, as a monk, 109, Nirodna          |
| 114                                        | of, 22n 28, 30n, 31, 33, 34, 64, 69, 70,     |
| Liechavis (Liechivis), 85-88, 99, 101 108, | 73, 82, 99n, 124, 126, 128, 132, 169, 179    |
| 106-108, 114, confederacy of, 104,         | 187, 189n, 216n, 217, 238, predecessor       |
| 114n                                       | of, 7, reform creed of, 7, system, 7         |
| Life of Hiuen-Tsiang, 111n                 | tirtha of, 10                                |
| Logavindusāra (Lokabindusāra), 219         | Mahāvīrajananī, 102                          |
| Loka, 47                                   | Mahāvīra Mihirakula, 211                     |
| Lokapadas, 248                             |                                              |
| Lomasa Rsi Cave, 66                        | Mahodaya, 81n                                |
| Lonka, sect, 75                            | Mastraka clan, 215                           |
|                                            | Majhima Nikaya, 115                          |
| Luders, H , 160n                           | Mālava, 110n, 191, 192, 214n, reckoning      |
| Massha (Matsus) 110a                       | 197                                          |
| Maccha (Matsya), 110n                      | Malaya, 110n                                 |
| Mackenzie, 160n                            | Māldah, 88n                                  |
| Macphail, 141                              | Mālinī See Campā                             |
| Mādalā Pānji, chronicles, 154              | Malla, 108, 110n                             |
| Madhavācārya, 240                          | Mallaki, allies, 114, chiefs, 109, clans, 86 |
| Madhuban inscription, 214                  | Mallakies or Mallakins, 86, 99, 107, 108     |
|                                            |                                              |

Mallas. 104, 107, 108, 118 Mallinātha, 2n, 94n Mālwā, 96, 187, 188 Manaka, 286 Mana-Paryaya-Jñana, 48n Mañcapuri, 156 Manda, 171 Mandasor inscription, 197, 207 Manju Chaudhuri, 158 Mańkhalı See Gośāla Mańkhaliputta See Gośšla Mankhari Anantavarman, 66 Mānsāra, 205n Manu. 17n. 165 . law of. 49 Manusmrtt, 9 Manyakheta, 190 Marshall, John, 199 Maru. 8n Marunda, 243 Maskarın, 61n Mathura, 4, 21, 148, 161-168, 170, 177, 180n. 185, 187, 193, 195-197, 200-208, 222n, 247, 250-252, 256, carver, 259, find, 260, inscriptions, 187, 198, 194, 200, 201, 208-205, 207, 208, 228, remains, 251, school, 254, sculptures, 72, 228, 253, 255, 258 Matt-Jñāna, 48n Maues, 188 Maurya, dynasty, 30n, 147, Empire, 104, era, 32, 160, king, 80, 87, period, 212, rule, 80n Mauryas, 28, 104, 110, 124, 130-134, 136, 138, 148, 146, 149, 160n, 164, 165, 178-175, 192, 193 Max Muller, 29 Mayūra-poshaka, 132 Mazumdar, Akshoy Kumar, 11, 12, 88n Mazumdar, Ramesh Chandra, 160n Megasthenes, 137n, 148 Meghakumāra, 118n Mehta, N C, 194 Menander, 162, 163 Merutunga, 27, 28, 30n, 34, 126 Meyer, John Jacob, 89 Mithila, 26, 86, 87, 100 Mithradates I, 168 Mitra dynasty, 174 Mitra, Rajendralala, 156, 160n Migara or Mrgadhara, 110 Migāval, 92 Mleccha, 51 Mohammedan, conquest, 75, domination, 77, influence, 74, 75, persecution, 77, Triad, 42n Mohaniya, 40n Moksha, 5, 22, 89, 41-48, 46, 48n, 72, 280 Moh, 110n Monahan, 141

Mookerii, Ashutosh, 148, 186

Mookerji, Radhakumud, 66 Mora. 196s Mortyas, 182 Mou-lo-san-pu lu, 212 Moslems, 77n Mrgavati, 89, 94, 95, 97, 98 Mudrā-Rākshasa, 180, 182n, 186 Mukta-Jivas, 89 Muktambara, 5 Mūlā, 94 Mülasütras, 221, 284, 286 Munda, 124 Munt, 20n Munisuvrata, 2n Mură, 182 Muranda, 194 Müshika, capıtal, 167 Mushikas, 167 Nābhi, 8n Nabhovahana, 28 Naga-Dasaka, 124 Naganikā, 163 Nagaravācaka See Umāsvāti Nagarjuna, 157, 190n Nagarjuni Hills, 65, 66, 144 Nagna, 5n Naugamesa or Naugamesha, 21, 280, Nemeso, 260 Nakshatra, 175 Nålandå, 26n, 88n, 111 Năma-Karma, 40n, 45 Namı, 87 Nanaghat, 167, inscriptions, 168, 164, Nānappavāya (Jāānapravāda), 219 Nanda, 88, 124, 125, 127-188, 186, 168, 169, 172, 177-179, 184, dynasty, 129, 147, 172, era, 82, 38, 161, 167, 168, 171, king, 82, line, 125, period, 212, rule, 84 Nanda I, 125-128, 169, 178 Nandaraia, 82, 127, 128 Nandas, 28, 29n, 88, 110, 124-182, 184 186, 138, 172, 178n, 252 Nandivardhana or Nandavardhana, 24, 32, 38, 98, 116, 124, 125, 128, 169, 178

Nandi-gaccha, 181

Narasımhachar, 185, 186 Naravarman, 79, 81, 197

triyas, 104n, 105

Nathuram Premi, 69 Nau Nand Dehra (Nander), 127

Nandisutta (Nandisūtra), 221, 227n, 286

Nāta or Nāva, clan, 104-106n, Kaha-

Nataputta or Nayaputta See Mahavira

Nasık, 167, inscription, 164, 166n

Nandisena, 118n

Nāstı, 55 Nāta, 6

| Navamuni cave, 151-153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Padikamanam See Pratikramana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nava Tattvas, 39, 42n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Padikamanum See Pratikramana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nayas, 53, 54, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Padma Mihira, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Näyddhammakahāo (Jñātādharmakathāh),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Padmaprabha, 2n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 220, 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Padma Purāno, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Negamest See Nangamesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Padmāvatī, 89, 98, 97, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nemesa, 72, 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Padroana, 107n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nemi or Arishtanemi, 2n, 3, 8, 9n, 108, 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paesi, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nemicandra, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pannas or Prakirnam, 220, 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nigantha or Nirgrantha, 6, 83n, ascetics,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parthan, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110, church, 139, or Digambara 51n,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pajjota or Pajjoya See Canda Pradyota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 217n, doctrine, 141, Samanas or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pajjusana or Paryushana, 27n, 92, 92n,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sramanas, 142, Nataputta See Maha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93, 107, 188, 189 189n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pālaka, 28, 29n, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pali 6 canon, 104, 122, materials 3d,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niganthanātha See Mahāvīra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niganthas or Nirgranthas, 5-8, 11, 70,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179 , Sūtras, 58 , texts 88n , tiadi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108, 148, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tion, 32n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Niganthis, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pålibhotra See Påtaliputra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nihilistic Buddhist 54n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pālitānā, 74, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nujutus or Nuryuktus, 56, 237-239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Panas, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nilgiri, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pānāum (Prānāyuh), 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nimi, 2n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pañtakalpa 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nine Nandas, 33 34, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pañcala, 81-83, 110n, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ninhagas or Ninhavas, 58, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pañcālas, 14 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nitjatā, 89, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pañcayāma Dharma 7, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nirvana, 5, 13, 20, 30n, 38, 42, 43 46, 52,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pandya, country, 179, king 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Păndyas, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nırvâna-Kalıkā, 71n, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panhāvāgaranāvm (Praśnavyākaranām),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nıryāvalī, 220, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nishidi or Nishidhi 181-183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pānini's Grammar, 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nısiha (Nısitha), 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pannattas, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nitisdra 132n, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Panna ana (Prajhapana), 220, 232-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nitya, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pāpa, 39 40 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nitya-Karma-Vidhi 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pāpā Sce Pāvā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nıtya-vāda, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pārānhīka Prāyascitta, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Niyati, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parantapa, 95n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nyagrodhika, 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pärasnäth Hill or Mt Pärsvanätha 5 5n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nyaya-Daréana 9n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 79 83, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nyāyāvatā, a, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parasorāma 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 gagaoman, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Parba See Parvata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oghanıjjuttı, 237 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pargiter 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ojha, Pandit 198n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parisishtaparian, 28, 30, 122 131n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parisishtas 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oldenberg, 198n<br>Om, 20n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pārsis, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Păru Trio 42n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'Malley, 249<br>Orissa, 128, 147n 150 153, 154 157 159,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pårson iut See Pärasnäth Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pärsvanatha, 2 5 7, 9 13, 24 87, 45n 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 167, 168, 172, 178, 179, 248 256 253,<br>260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64n, 70 74, 79 84, 88, 94n 105, 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Osvál, 76n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109, 111, 152-157, 200 208 209 228,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 to 140 040 050 051 050 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Otisha, 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239, 242 248 250, 252, 258 days of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oudh, 83n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261 Dharma of 10, 18, disciples of,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oudh, 83n<br>Ocavānya (Aupapātika) Sec Aupapātika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261 Dharma of 10, 18, disciples of, 60n Niriāna of 82n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oudh, 83n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261 Dharma of 10, 18, disciples of,<br>60n Niriāna of 82n<br>Pārs: anātha-Carita 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oudh, 83n<br>Oravänya (Aupapätika) Sec Aupapälika<br>Oxford History of India, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 261 Dharma of 10, 18, disciples of, 60n Nirrāna of 82n Pārs: anātha-Carrta 155 Pirthii, 163, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oudh, 83n O. avänya (Aupapätika) Sec Aupapätika Oxford History of India, 33  Paccakkhānam, 235n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261 Dharma of 10, 18, discuples of, 60n Nortana of 82n Parsanatha-Carata 155 Purthi, 16d, 194 Parvata, 1d1 1d1n, 133 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oudh, 83n<br>Oravätya (Aupapätika) Sec Aupapätika<br>Oxford History of India, 33<br>Paccakkhānam, 235n<br>Paccakkhānan, 235n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261 Dharmo of 10, 18, disciples of, 60n Niriôna of 82n Părs anăthe Carta 155 Pirthii, 163, 194 Parvata, 131 131n, 133 134 Parvata See Pavvaijă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oudh, 83n (Aupapātika) Sec Aupapātika Oxford History of India, 33 Paccakkhānam, 235n Paccakkhanappas dija (Pratyākhyāna pra- vāda) 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201 Dharma of 10, 18, disciples of, 60n Virtana of 82n Pārs mātha-Carita 155 Pithu, 164, 194 Parvata, 141 141n, 183 134 Parvata See Pavvaiyā Parvataka See Pavvaiyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oudh, 83n Oxford (Aupapätika) Sec Aupapälika Oxford History of India, 33 Paccakhdnann, 235n Paccakhdnann, 236n Paccakhdnann, 236n Paccakhdnann, 246n Paccakhdnann, 24 | 201 Dharma of 10, 18, disciples of, 60n Nirrian of 84n Para matthe-Cartin 155 Purthu, 16d, 194 Parvata, 141 141n, 133 14 Parvata See Parvata Parvata See Parvata Parvata See Parvata Parvata 66 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oudh, 830 Ctrochyn (Aspapátika) Sec Aupopálika Oxford History of Indus, 33 Proceakháman, 235n Proceakhámanpan dya (Protydkhydna pra- toda) 219 Pädaliptäcär, a. 190, 190n, 194, 241, 243. Podartha 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261 Dharma of 10, 18, disciples of, 60m Virthau of 82m Pars audito-Carta 155 Purthu, 186, 184 Parsata, 131 131m, 133 134 Parsata See Pavvaljā Parsata See Pavvaljā Parsata 66 Pa |
| Oudh, 83n Oxford (Aupapätika) Sec Aupapälika Oxford History of India, 33 Paccakhdnann, 235n Paccakhdnann, 236n Paccakhdnann, 236n Paccakhdnann, 246n Paccakhdnann, 24 | 201 Dharma of 10, 18, disciples of, 60n Nirrian of 84n Para matthe-Cartin 155 Purthu, 16d, 194 Parvata, 141 141n, 133 14 Parvata See Parvata Parvata See Parvata Parvata See Parvata Parvata 66 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Paryushanā Kaipa, 284 Pinanrakarana, 240 Pāsādīka Suttānts, 108 Punnabhadda, 94, 94n Pătaliputra, 37, 95 128, 127, 131, 134, Punua, 39, 40 . Karmas, 42 1.35, 145n, 148, 162, 170, 172, 175, 177, Pupphacūliāo (Pushpacūlikāh), 220 183, 194, 207, 224, 240 Pupphiāo (Pushpikāh), 220 PātaRputrakalva 145n Purānas, 8, 9, 96, 116, 122, 124, 125, 127, Pataniah, 162, 175 128, 132n, 144, 164, 166, 169, 170, 176, Pathak, K B 182 178n, 204n Pattana, 90, 90n Puranic, lists, 9, material, 88, traditions. Pattavalis, 189n, 191 124, 126 Paushadhadau, 123 Purohits, 16n, 28 Pāvā or Pāvāpuri, 6, 26n, 27, 27n, 104, Purushamedha, 16n 107, 107n, 108, 118, 247 Pūrvabhavas, 238 Pavarika, 111n Pūrvas (years), 3, 3n Payvarva, 210, 212 Pūrnas or Punnas (sacred books), 9, 27 Pāuāsīsutta 224 52, 184n, 219, 221-228, 225, 280, 281. Pedhāla, 8dn 288, 288 Perumal, temple, 67 Pusamitra or Pushyamitra, 28, 184, 149, Phaguyaśa, 255 159, 160n, 162, 168, 170, 172-177, 185 Phraates I, 16d Pushpadanta or Suvidhi, 2n Pillar Edicts, 65, 141, 142 Pushpapura Sec Pätaliputra Pindanijutti (Pindanirvukti) 221, 237 Pushva, 175, 176 Pingalavatsa, 65n Pipphaliyana, 132 Quakers, 76 Pitakas, 5, 8 Pivadast See Asoka Radhakrishnan, 11 Pliny, 150n Rāga, 52 Po fa-to, 212 Ray handu, 74 Răuagrha, 26, 27, 58, 83n, 111, 112, 115, Pothyas, 197 Poussin, 11 117, 120, 148, 161, 170 Rajagurus, 212 Poyente, 67 Probandhoe intāwani, 271 Raja-Muriya-Kala, 32 Prabhava, 37n 95 Rajaniti 219 Prabhāvaka Carita, 194 Rajarshi, 213 Prabhavati, 80 83n 89, 91, 98 155 Rajasuya 16n Pradhan, 85, 96 116, 122, 124 Rajatarangini, 140, 199 Pradyota See Canda Pradyota Ranmati, 9 Prokaranas, 241 Raiput, 6 Präkrt, 6 96 Rājubula or Ranjubula, 196 Pråkrtisms 159 Raivavardhana, 214 Promāna 212 Rákshasa, 136 Rangumpha or Rant Nur, 150, 154, 155, Prasamarti, 240 Prasenapt 79, 81, 83, 83n, 110, 113, 114 155n, 250 Prashna-Prakāsha, 243 Rānı-Naur, 183 Ränpur, 217 Praśnavyākarnāni, 230 Prasst 127 Rapson, 168 193, 196, 198n Pratăpa Rudra Deva, 179 Rashtrakūtas, 190n Pratikramana, 51, 52, 235n Rāshtrikas 167, 168 Pratishthana or Pratishthanapura, 168, Rathamusala, 114n 188 190 Rathavira, 69 Ratnăcula, 111 Pratishthā Paddhati, 243 Ratnagırı or Ratnaküta, 111 Pravaranaparikshå, 69n Praváda, 230 Ratnatraya, 42 Rāyapasenarjja (Rājapraśnīya), 220, 224, Prinsep, James, 156, 160n Prishti (ampā, 26n Raychaudhuri, 81, 85, 88, 91, 94, 110, 118, Priyadarsană, 24 122, 125, 127, 132, 133, 143 Priyakārini See Trisalā Rhys Davids, 85, 89, 97, 112, 121, 188 Prstha (ampă. 94 Rice, Lewis, 186 Ptolemy, 150n Richard III, 188n Pudgala, 38, 40 287

Rigveda, 14, 15n Samet-Sikhar See Pärasnath Hill Rnupālikā, 27 Sameha, 42, 58, 60, 68, 76n, 185, 142, 148 Rock Edicts, 141n, 165 198, 201, 218, 216n, 289, 252 Rockhill, 102 Samghas, 181, 182, 190 Rome, 104, 194 Samhula, 288, 289 Roruka, 90n Samkara, 208 Rothenstein 258 Samkhua, 31 Rshabha, 2n-4, 8, 9, 12, 85n, 178, 225, 288 Sammatıtarka, 242 Rshabhadatta, 21 Samprati, 19, 80, 188, 148-146, 198 Rshibhāshita, 288 Samsāra, 22, 41, 44, 92, 227 Rsh1s. 158 Samthāra (Samstāra), 220 Samudragupta, 148, 206 Samudravijaya, 112 Sabarai, 150n Saccappavāya (Satyapravāda), 219 Samuara, 89, 40 Sáchumsvapna, 160n Samvatsarika, 247 Saddalaputta, 59, 229 Samuar-Daréana, 42, 43 Saddarsana Samuccaya, 51 Samuas-Jūāna, 42 SAdhu-Căritra, 48 Samuak-Caritra, 42 Sadhus, 5, 43, 49, 52, 180, 212, 218 Samuaktva-Saptati, 190 Sāhānusāhi, 188 Sanchi, 256, 258, sculptures, 259 Sahasānīka or Sahasrānīka, 96 Sandavana, 106n Sahasramalla See Sıvabhütı Sanjaya Belättaputta or Belätthiputta, Sahet-Mahet See Śrāvasti 56, 59, 68n, 82 Sankhas, 257 Sāhı, 188n Satsunaga, 33, 83n, 88, chronology, 82, Santı, Acarva, 68 dynasty, 125, 128, 147, 178, leadership Santinatha, 2n, 209 of, 116, period, 212 Saptabhangi, 55, Naya, 55, 56 Saisunagas, 104, 110, 112, 116, 128, 125, Sarasvati, 252 126, 130, 136, 138 Sărmutta, 108 Saka, 28, era, 4, 198, 207, 209, rulers, Sarnath, 253 194, Satraps, 188 Sarpagumphå or Serpent Cave, 156 Śakakāla, 207n Sarrama, 1 Sākala 211 Sarvamedha, 16n Sakas, 188, 193, 197, 204n Såsana-devis, 152 Sakatāla, 129 Sasanīka Sec Sahasanīka Śākatāvanācārva, 46n Śāstrakāras, 39 Säketa, 107, 162 Sāstras, 87 Śākhās, 193, 201, 223 Sat. 53 Sakra See Indra Satakarni, 148, 168, 164, 167, 168, 177, Sākyaputta See Buddha 185, dynasty, 166 Sākyaputtīya Samanas, 142 Satanika, 92-97, 113 Sala-trec, 26 Satānīka II See Satānīka Sáliváhana, 168, 190 Sātavāhana dynasty See Satakarni Sallekhana, 135 dynasty Sāmācāri, 234 Sātavāhana, kings, 166, princes, 167 Samādhī, 253 Satavahanas, 164, 167, 173, 189n, 193 Samādhyā (Syāmādhyā), 206 Satavana, 188, 189n Sāmagāma, 108 Satghara or Satbakhra, cave, 151, 152 Sāmagāma Sutta, 6 Satrapa inscriptions, 197 Sāmāiam, 235n Satrunjaya, 189, 190, 190n, 245, 246, Samana Sec Sramana Jina, 173 Sāmaññaphala-Sutta, 7 Satrunyaya Mahatmya, 74, 90 Samanyanītı, 219 Satya, 48 Sāmānya Siddhas See Kevalins Sauråshtra, 215 Samatva, 52 Sauvira, 89-92n, 98, 99 Samavāya, 220, 227 Sävtthi or Sävatthipura See Śrāvasti Sāmāyıka, 51, 52 Sayambhava, 95, 285 Sambhava 2n, 26n, 109 Sayanî See Satanîka Sambhuta (Brahmadatta), 82n Sayyambhava or Sajjambhava See Sa-Sambhūtavijaya, 129, 130n vambhava

Scharnhorst, 165 Šrenika See Bimbisāra Schiefner, 178 Śrevāmsa, 2n Sebastian, 248 Srt, 249 Seleukos, 184 Śngrha, 202 Senajit, 82, 88n Śrimāla, 76n Śrfvaka, 129, 130 Senart, 141 Sermanes, 137n Śruta-Jilana, 43n Srutakevalın, 135 Seven-Nayas, 57 Śrutaskandhas, 225 Shaonano Shao, 188 Shastmāla 107 Sruts, 15 Shurām, 259 Sterling, A. 160n Shookul-Tirtha, 138 Stevenson, Rev J, 11, 107 Siddhānta, 218, 219, 221-226, 228, 281, Stevenson, Mrs Sinclair, 51, 75, 88n, 189, 233 236 238 Sthānakavān, 74, 75 Siddhartha, 6, 21, 23, 24n, 84, 85, 87, 88, 104, 105 Sthänänga, 57, 220, 227 Siddhas, 159, 164, 184 233 Sthaura-Kalpa, 70n Siddhasena Divakara, 22, 22n, 71n, 187, Sthauras, list of the, 111, 185, 155 189, 239, 241, 242, 261 Sthangadvals-Carsta, 115, 128, 125 Supporelli, 248 Sthülabhadra, 30, 68, 69, 71, 129, 185, 188. Siha, 202 221 Sīlānka, 10, 67 Sthunks, 131n Strato I. 196 Simha Samgha, 181 Sımuka, 166 Strato II. 196 Sindhu, 90 Stūpa, 150, 180n, 182, 255, worship, Sindhuda, 183 Sındhu Sauvira Deśa Sec Sauvira Stūpas, 65, 182, 247n-249, 252, 257n, 258 Singalese canon 6 Stutis, 71n Sitala, 2n Suari, 150r Subandhu, 139 Sitāmbara, 181 Subhabhûmi, 26n Siva, 66, 242, 244 Siva 89, 91, 96, 98 Subhacandra, 152 Subodhikā commentary, 95 Sıyabhütı or Sahasramalla, 69, 78 Sudarśanā, 24 Sıvamıtră, 197 Sudharma, 11, 25, 52, 94, 95, 100, 180m. Smanandă, 106 Sivasahasta, 9 Südra-garbha-udbhava, 125 Sıvayasa, 255, 256 Sudras, 14, 17, 17n, 19, 51, 125 Sı vu-kı I, 51n Skandagupta, 208, 215n Su-gangeya, 172 Skandılacarya, 222n Suhastin, 80, 69, 143, 145, 146, Maha-Smith, Vincent, 9, 31-33, 76n, 114, 125, giri tradition, 145 126, 128, 129, 132, 134, 136, 137, 143, Surveshtha, 89, 98 144, 160n, 162, 165, 168, 170, 175, 178. Sulasa, 47, 48 Sumati, 2n, 8 192, 204, 207, 211, 212n, 216, 249, 252, Sumatigani, 76n 253, 255, 256, 258 Smrti. 15 Summeta, Mt See Parasnath Hill Sunga dynasty, 174 Sobhanath, 109 Sungas, 134, 146, 164, 166, 175, 180, 185. Sodasa, 196, 197, 2", inscriptions, 198 198, 256 Solasa Mahajanapada, 81 Soma, 25 Sunrta, 7 Sonagiri, 111 Suparnas, 258, 259 Southern Karnataka, 8 Supārsva, 2n, 258 Sürasena, 110n Sovira See Sauvira Sûn, 128 Sramanahood, 87 Stamanas, 20n, 24, 27, 82, 110, 117, 141, Suriabha, 281 142, 145n, 150, 151, 156, 182, 185 Sūriyapannatti (Sūryaprajňapti), 100, 220, 282, 288 Śrāvakas, 2, 51n, 201n, 229 Śravana Belgoja, 185, 187, 188, 181 Sūrya Vamsa, 179 Śrāvastī, 26, 26n, 27n, 58n, 60, 100, 110 Susthita, 185 Śrāwkās, 201n Susu-Naga (Sisunaga), 124 T 289

Tirthas, 5, 10, 189, 190, 247 Sütrakrtånga (Süvagadänga), 62, 67, 83, 85, 87n, 99, 101, 105, 220, 225-227, 235, Tirthyas, 178 288 , Niryukti, 56 Tisagutta, 58 Sütras, 4, 9, 13, 24, 62, 85n, 287, 211 Tishya See Pushya Swarna Siddhi, 190n Svabhāva, 86 Toramāna or Torarāya 210-215 Spanna-Väsavadatta, 122, 160n Torana, 255, 256 258-260 Trakālamt. 1 Svayamvara, 181 Trikandaśesha, 88n Sveta, 231 Svetāmbara, 68, 146, belief, 222, can-onical literature, 71 Chaturoidha Tripadi, 38, 53 Truntaka, 224 Sampha, 200 , contact, 189, 190 , Dig Tri-Raina, 42 Trisala, 21, 23, 24, 85n 88 99, 104, 105, ambara schism, 145, division, 78, 117 Jamas, 190, 236 . Pattavals, 240n . rule, Trishashti-Salākā, 122 146 . school. 181 sects. 67, 75, 91 . texts 223, traditions, 69 71 72 Tristubh, 223 Trisüla cave, 152 Svetämbaras, 46n, 69 72, 74, 75, 108 135, Triśūlas, 150, 151, 249, 255, 257 145, 153n, 221, 223-225, 239n 242 Swargapura or Swargapuri cave, 147, 155 Swastikas, 150, 151, 158, 249 Uccenágari branch, 202 Udaharana, 235 Syadvada, 9, 53, 54, 56, 57, 68n, drshtv 2 Udaka, 8 In Suādvādīn, 54n Uday i See Udaym Svámarva, 232, 240 Udayagırı 66n, 11 153n, 154, 249 Syat, 54n, 55, -astr, 55, astr-avaktar yah 55 . -astı-nāstı, 55 , -astı-nastı-avaktaı hills, 73, 150, 151, 159, 178, cave inyah, 55, -avaktavyah, 55, nästi, 55 scription 208 Udāvana or Udāvane, 89-93 96-98, 113 Udayasya See Udayın Tacchasūkara Jātaka, 118 Taittiriya-Āranyaka, 9 Udayı See Udayın Udayabhadda See Udayan Tălapūta, 120 Udayıbbadra Sır I diyin Panasuliva or Tosili, 168 Udiym 34, 95 115 116 120 122-125 Ta 1 recipale, († Landulas artālika), 220 Im. Igam 1, 244 Uddyotakesamoeva, 152-153 2 pa Gaccha 760 78 189n Idena Scildivana Ldyama 36 Tapa Gaccha Pattavalis, 232, 240 Ldvotanasūri, 209, 210-213-215 Fanas, 52 Tāpasa, 20n Lerus 85, 99, 108 Taran itha 173 Lerisona 9 Tarangavati also Tarangalola 243 Upon 68 96 97 115, 135 145, 187, 188, 242 Tattvārthādhugama Sūtra, 240, 241 Ullum Section Tattvas, 12, 43 Unavine Section Tawney 122, 191, 192 Taxilā or Takshasilā 132, 199 Open: See Upain Umisviti or Umasvitivie ikacarya 45, Tejak sya, 60n 240 241 Telang, 9 Upadesamāla 239 Terasiya, 63n Upāngas, 119n 150 220 231 233 Thalmandar, 246 Thana (Sthana) See Sthananga Upanishads, 18 54 l pasargakevaligala Kathe, 182 Thancsar, 214 l pásraya, 222n Thomas, Edward, 11, 137-140 Thomas, F W . 31 l payoga 16 Uppāya (Utpāda) 219 Thusa Jātaka, 118 Jshkar (Hushkapura), 199 Tiele, 23 Tiger cave, 155 156 l taradásaka (l ttaradásakı) 195 Utpāda 53 Tırabhuktı, 88n Utsarpini, 3n Tirthakas, 110 Tirthankaras, 1-5, 7-9 12, 13, 21 23, 45, l'ttara, 69 46, 62, 72, 73, 94, 111, 119n, 151-155, Uttarajihayana (Uttaradhyayana). 6. 10. 157, 172, 200, 209, 218, 238, 248, 252, 11, 25 50, 82, 87 89 90n 92, 101, 112,

116, 117, 221, 234, 285, 238

Vedic, polity, 18, culture, 103, ruling

Uttarapatha, 172, 210

Urāsaga Dasão (Upāsakadasāh) 94, 100, family 147n 103n-106, 119n 220, 229 Veballa 64 118 Uz asaggaharastotra, 239 Vena, 161 165 Verawal inscription, 207n Vesăli 88n 99, 100 102 103, 105-107 Vesalic or Vesali, 26n, 87n, 101, 102n, 105 V ácaka, 223 Vācaka-Sramana See Umāsvāti Luarastem 27n, 28 Vachi (Vātsi), 195 Videha. 24, 26, 27n, 86-88, 95, 99, 100, Vadukha, 157 104, 109, 115, 118 Vaidchi 117, 118 Videhadattă, 21n, 86 88 Vaidchiputra 95n, 117 Videhans or Videhas, 14, 85-88, 101, 107 Vaikunthagumphā See Swargapuri Videhi 88n Vidvabhusana Satis Chandra, 56, 242 Vaikunthapura Sce Swargapuri Lamanikas 252 Vidyādharas 152 Lidyādharā-Sākhā, 206 l amáyikaváda, 56 226 Vairāia 12 V tháras, 145n V mālī 23, 24, 26 64 84n, 86-88, 92, 99-Vinānuppavāva (Vidvānupravāda), 219 104, 113 115 122 Vamapti patra, 246 Varsalika Sce Mahavira Vikrania or Vikramaditva, 28, 69 71n. Vushnavism 205 187, 188, 190 192, 241-243, accession of, 30, conversion of 189, 261 death ' Vartáliva, 223 of, 68, 69, cra of, 27 29, 31, 188, 196-Vapră 114 Vajjabhůmi 26n 199, 214 , lather of, 232n Vihramacarita, 187, 243 Vant. 85 106 110n Vimala, 2n Villian or Villian confederation, 88, 102, 104 107, war, 114 I maya, 233 Vajjans or Vrjis (Vajjis), 85, 104-116, Vinayavijayaganin 95 107 113, 114 I meent Smith See Smith Vira Sce Mahávíra Vaira, 169 Firatthava (Friestava), 220 V urasvimi 185 Virawal Pattana Sec Pattana Valabha 207n Vallabhi or Vallabhipura, 30, 68, 73, 90n. Virinehipuram, 67 211 215, 216 222 Viriyappavāya (Viryapravāda), 219 Visakha, 142 Vallabhis, 215 Vishnu, 66n, 205 Vāmā, 13 Vishnugupta See Canakya I amdanayam, 235n Vamsa or Vatsa (Vaccha), 96-99 110n, Vishnu-Purana, 8, 122n Vitabhaya or Viyabhaya 89-91 V wāgasuyam (V spākasrutam or V spāka-I anhidasão (I rynidasāh), 220 Sūtra) 220, 230 Vanuagrāms or Vanivagāma, 26n, 84n, Vivasana, 5 100 102 101 Vankāta 8 Vvyáhapannatti (Vyákhyápi a)ňapti) See Varáhamihira, 5, 67, 73, 90 Bhasavati Vārānasī, 109 Vodva Stūpa, 199, 251, 257, 258 Vardhamāna See Mahāvīra Von Gutschmid, 163 Vāsavadattā or Vāsuladatta, 97 Vrhadratha, 174 Vrksakas See Devatās Vasishtha, 15 Vasudâman, 96 1 yantaras, 252 Visudeva, 197-199, 204 I yavahāra Samatā, 176 Vasumati, 94 1 yaya, 58 Väsupüiva, 2n 26n, 94, 94n Vavahāra (Vyavahāra), 221, 233, 238 Warren, 36 Weber, 219, 227n, 280-283, 235, 236 Vāvu Purāna, 123 Wilberforce-Bell 215, 216 Vedaniya, 40n Vedānta, 11, 19n Wilson, 8, 11, 74, 107n, 141 Vedāntism, 56 Winternitz, 219, 223, 227, 230, 288, 285, Vedas, 16, 18 Vedehi, 88 Vedehiputto, 88n. 118 Xandrammes See Agrammes

Yajha, 18 Yajureda-Samhid, 9 Yakiha, 167 Yakiha, 259n Yapa professors or Yapaniyas, 180, 181, 184 Yapana or Yapaniya Samgha, 181 Yasada, 24

Yatı, 5n, 51n, 202, 208, 234 Yavan kıng, 155 Yavanas, 162, 204n, 250 Yogapaţika, 244 Yogadatra, 47, 49 Yogadatra, 47, 49 Yonsa, 141 Yuch-chi, 194